





Printed by Shri A. H. Udasin, at the Amar Electric Printing Press, Sukkur (Sind).

Published by His Holiness Shri Swami Harinamdasji Mahant Shri Sadhubela Tirath, Sukkur (Sind).



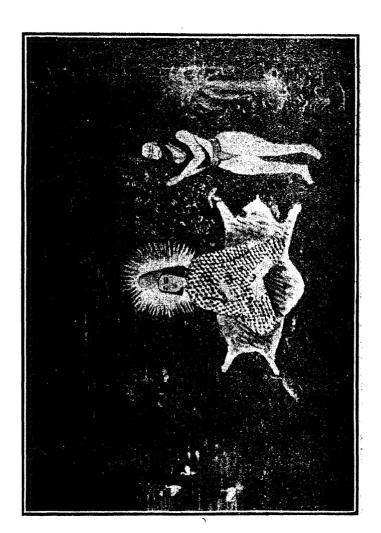



#### समर्पगा उम्तकालय

**८०० ८०**० नांगही

स्वदेश प्रेमी, विद्यानुरागी, लोक-प्रिय, समुद्रतमना
श्री साधुबेला तीर्थ के श्रीधपित
परमहंस परित्राजकाचार्य्य
श्री मदुदासीनवर्य्य
श्री १०८ मत्
स्वामी हरिनामदासजी

क

पूज्य चर्णाराविन्दोंमें :-

#### स्वामीजी!

यह लीजिए यतिवर्थं मुसले, भेट अपनी लीजिए; निज पूर्वजोंका चरित अमृत, पान रुचिसे कीजिए। इतिहासकी रचना विषे, सब आपका आयास है; उस अमका परिणाम शुभ, अब आपकेही पास है॥

कार्ष्णि नारायणदास

#### ॥ श्री हरिः॥

#### भूमिका

श्री विश्वम्भर परमात्माका श्रमितवार धन्यवाद है जिनके पूर्ण अनुग्रहसे यह इतिहास लिख चुका हूं। यह सब खोज स्वनामधन्य श्री १०८ महन्त स्वामी हरिनामदास श्री साधुबेला तीर्थके श्रिधपितकी है मेरा तो केवल लेखनीका लिखनाही है।

यद्यपि में इस पुस्तकको जीवन चरित्रके ढंगपर ले गया हं तो भी इसको इतिहास कहना असंगत न होगा क्यों कि श्रंत्रजामें यह कहावत प्रसिद्ध है कि "History is but the biography of the great men" श्रर्थात इतिहास केवल महर् पुरुषोंका जीवन चरित्रही है।

श्री स्वामी बनखण्डीजीने इस तीर्थपर यह स्थान वि० सं० १==० में बनाया है; अव यह राञ्जा होना श्रावश्यकीय है कि इससे पहले यह तीर्थ किस दशा में था? भाई हरीसिहं ने साध बेला बिलास अपने मन से गढ़कर लिखा है जोश्रशुद्धियों कर के लोक मान्यनहीं है जिसकी सबूती का सबूत यह है साधबेला बिलास रोप्रकार के बनायेहै से।भी ठीक नहीं बन संके इसी तरह भाई बानसिंहजी बानी तथारीख गुरू खालसा के सन् १=९७ वालं इसरे संस्करणमें २४= पृष्ठ पर लिखते है कि:—

" ऐथेभी बाबेदे मकान बणे होरएहन॥ ऐथे चल, सकर, भकर, ते राहड़ी दे मध सिन्धु दारियादे विचकार जिथे हुण साधेबेला है बोइड़ हेठजा बैठे। ख्वाजे पीरदे मुजावर चर्चा ते बाबेजी दी बाणी सुणके अते आतिमक राकी देखकर सब हार गए।"

पत्ता नहीं लगता कि किस आशयको लेकर भाई ज्ञान सिंहने ऊपरकी पंकिएं लिखी हैं। हमारी दृष्टिमें ते वह "वदतो व्याघात" के बिना श्रीर कुछ लिख ही नहीं सका है क्यों कि श्रपने शब्दोंसे ही श्रपने लेखका खएडन कर रहा है।क्यों कि श्री साधुवेला तीर्थ उन दिनोंमें श्रर्थात् वि०सं . १५७६ में निर्जन स्थानही था। हां बाकी सिन्धु नदके मध्य वहरा। देवके स्थान (जिंदहपीर) की उन दिनोंमे अच्छी प्रतिष्ट। थी। अबतकभी यह स्थान उसीही रूपमें चला आता है। ख्वाजे पीरके मुजावर मुसलमान लोग श्राज तक वहांही रहते श्राये हैं उनके साथहै। श्री गुरू नानकदेवकी चर्चा हुई। बहां पश्चिमोत्तर कोनमें श्री गुरू नानकदेवकी गद्दीभी बनी हुई है जो आजतक विद्यमान है और यहां तक सुना जाता है कि श्री गुरू नानकदेवने दांतन करके वहां फेंका था जिससे टाली का पेड़ लग गया था वह पेड़भी श्राजतक देखनेमें श्राता है ॥ इन बातोंसे सिद्ध होता है कि वि० सं०१८८० सम्बतसे पहले थी साधुवेला तीर्थ नहीं बसा था ॥ इसी तरह तीसरा झूठका पहाड़ "श्री गुरु द्वारे दर्शन, संब्रह कर्ता भाई ठाकुर सिंह बानो जिस का छपाने वाला भाई लाभसिंह श्रेंड सनज पुस्तकां वाले पुस्तक भंडार प्रन्थमाला नं० १४ - एजंट खालसा देकट सुसैटी जर्नल कमीशन ए जंट बजारमाई सेवां श्रमृतसर जो वजीर हिन्दु प्रेस में छपायाहै १२ दिसंबर सन् १६२३ के छपे पत्रे ४९ नं० ७२ गुरुद्वारा साधु बेला साहिब की सुरखी देकर गुरु नानकजी को भूठाही आनां सिद्ध करताहै इन के साथ मुसलमान फकीर ख्वाजा श्रबंदुलहक सिंधी मिल्या श्रते मार्फत बचन कीये इस तरह के मन घडंत बातों की कथा लिखके गुरु नानक जी का रहिना लिखताहै इस भानी फिरस्ते से पृछ्ते हैं कि उस वखत आप साथमें थे ईहां गुरू नानक जी का आना जां तो सिन्धु आदमी और न सक्खर के वसनीक न राहडी के मस्तिक और न तीर्थ के महन्त आना मंनतेहें फिर खबर नहीं इन वार्तो का मुख पैर कैसे बनाकर भूठ को सचु करते फिरते हैं. ईहां तक भूठ लिख़ाहैं कि ईहां के वृक्षभी श्री गुरू बनखण्डी जी के लगाये हुयों को भी पहिले के लगाये िखता है पुस्त ब पुस्त श्री साधुबेला तीर्थ के महन्त होते आयेहें उनकाभी पुजारी लिखकर हक उड़ा नां चाहिताहै उस अज्ञानी का लिखा लख बिलकुल भूठ श्री वे इतबारी का है इस सबूती कर में समुभताहं कि पह सारी पुस्तक भरोसे योग्य नहीं जो गुरु हारे उस पुस्तक में लिखे हैं उन सभी महन्तों को खार्ज कर पुजारी लिखने की कोशिश कर पुस्तक छापके स्थानों के कवजे कृतने का रस्ता निकालाहै इस लीये सभी महन्त लोगों को संमृत कर खण्डन उस पुस्तकका करणां चाहीये॥

वि० सं• १८८० से पहिले श्री साधुवेला तीर्थ नहीं या देकरी पहाड़की थी सबसे प्राचीन भक्खरका किला के जो वि० सं० १४२१ में बसा था श्रीर उन्हीं दिनोंमें मुस-रमानोंका राज्य होनेसे ज़िन्दहपीरकाभी बहुत ज़ोर था उसके सक्के विकास पिछे वि० सं० १८८० में श्री साधुवेला तीर्थ श्री स्वामी बनखरडी जीने श्राकर बसाया॥ नया सक्खर वि० सं० १६०० में बसाथा श्रीर बड़ा पुल (Lansdowne Bridge) वि० सं० १६४६ में तच्यार हुआ था॥ पूर्व भाग में रोहड़ी नगर राजा दल्राय श्रीर इंस स्वित्री ने विक्रम सम्बत के श्रारम्भ में बसाया था वि० सं० १६४६ में मियाणी रोड वाला श्री साधुबेला बना। ज्ञि० सं० १९८५ न ७८ में ऋषिकेश श्रीर वि० सं० १९६६ में तपीवन श्री सिन्धु गंगांके दोनों तदों पर शोभित होते भए।

पूर्व कालमं कुम्भका मेला श्रावण भादों महीनेमें श्री सिन्धु नदीके तीर पर भी लगताथा इस बारेमें शिवपुराण के विश्वेश्वर संहिताके १२ ऋध्यायका २१ स्ट्रोक सूचित करा रहा है कि:--

> ब्रह्मलोकप्रदं विद्यात्तपः पूजादिकं तथा । सिन्धुनद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटके रवौ ॥ २१ ॥

अर्थात् सिन्धु नदीं किया हुआ तप पूजा तथा सिंह और कर्क राशिमें सूर्यका संक्रमण होनेपर अर्थात श्रावण, भादों महीनेमें किया हुआ स्नान ब्रह्मलोकका देनेवाला है॥

यह सबको मान्य है कि सिन्धु नर्दा सव निदयोंसे बड़ी है श्री गंगा नर्दा १५०० मील विस्तृत है ब्रह्मपुत्रा १४०० मील पिरिमित है श्रीर सिन्धु नर्दा इनसे श्रिधिक विस्तीर्ण १५०० मीलमें कई देशोंको पावन कर रही है॥ इसी कारणको लेकर ही कहीं कहीं सिन्धु नदीको नद, उर्दाध, समुद्र श्रादि की उपाधिएंभी मिली हुई हैं यथा

> सिन्धृद्धिसमंतीर्थं न भूतं न भविष्यति । स्रमरामृत्युमिच्छन्ति स्रन्येषांतत्रकाकथा ॥ १६ ॥ नारायण सरोवर महात्म्ये १ स्रध्याये

त्रर्थात्—सिन्धृदधि (सिन्धुनर्दा) के समान न कोई तीर्थ हुआ है श्रीर न होगा जहां देवता गणभी श्रपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो श्रीरोंकी क्या कथा कही जाय? श्रोरभी लीजिए

सिन्धीगत्वाविशेषेण स्नानंकुर्वन्तियेजनाः।

मुच्यन्तेनात्रसंदेहः श्रीनृसिंहप्रसादत: ॥ ⊏३ ॥ पद्मपुराण उत्तर खण्ड १७४ श्रध्याय

श्री सिन्धु गंगाके तटपर जो पर्वके समय स्नान करते हैं व श्री नृसिंह भगवान की रूपासे पापोंसे खूट जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है ॥

उदासीन शिरमुकुटमणि पूज्य श्री १०८ मत् स्वामी हरिनामदासजीकी कृपासे एक वडाही पुस्तक ''श्री सिन्धु सप्तनद साधुवेला तीर्थ माहात्म्य '' नामक प्रसिद्ध हो गया है जिसमें उपरोक्त विषयके कई प्रमाण पाये जाने हैं॥

सारांश यह है कि किसी कालमें सिन्धु नदीके तरपर अवश्य कुम्भका मेला लगाता था किन्तु जब बौद्धोंका राज्य हुआ तब उन्होंने सनातन धर्मसे द्वेष होनेसे सब जगह कुम्भ उठा दिए किर जब श्री शङ्कराचार्यजीका उदय हुआ तब उन्होंने हरिद्धार, प्रयाग, उज्जियनी नगरी श्रीर गोदावरी के किनारे में कुम्भका प्रचार किया कारण यह था कि उन दिनों में सिन्धु देशमें मुसलमानोंका ज़ोर बहुत था इस लिए उन्होंने यहांपर बहुत उपाधी समझकर सिन्धु नदीके निरपर

एक मोटी बात यहभी लिख देना आवश्यक समझी जाती है कि यह वही सिन्धु नदी है जिसमें औरभी गंगा स्वरूप परम पुनीत सात नदिएं आकर मिलती हैं जिनके बहुश्रुत नाम ये हैं १ व्यासा (विपाशा) २ शतदु (सतलुज) ३ चन्द्रभागा (चनाव) ४ सरस्वती (लुगडा) ४ इरावर्ता (रार्वा) ६ वितस्ता (झेलम) ७ सिन्धु (अटक) महाभारतभी इनके वर्णन करनेसे नहीं रह सका हैं यथा—

विषाशा च शतद्रुश्च चन्द्रभागा सरस्वती । इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा ॥ १६ ॥ सभापर्व ऋध्याय ६

वेद पुराणे श्रादिमें तार्थ या शुभस्थलाका वर्णन जहां कहीं भी आया हैं वहां र उपरोक्त निद्यों का बड़ाही माहात्म्य लिखा हुश्रा हैं। केवल सिन्धु नदीमें स्नान करनेवालेको वही पुग्य मिलता हैं जो उपरोक्त सात निद्यों का श्रलग श्रलग वर्णन किया हुश्रा है क्यों कि वे सातों निद्यं सिन्धु नदीमें श्राकर मिलती हैं। ऐसी किल कलुप हारिणी श्री सिन्धु गङ्गा के भगमगाती लहरियों के मध्यमें श्री साधुवेला तीर्थ विराजमान है जो मैनाक पर्वतपर स्थित है मानों श्री सिन्धु गंगा श्री साधुवेला तीर्थ को गोदमें लिए रही है जैसे क्षीर सागर में दोदा नाग परि विष्णु तैसे श्री गुरू बनखण्डी जी बेठे श्रीर चक्र तीर्थकी भी वहां स्थित है जिनका महत्वभी शास्त्रोंमें यत्र तत्र पाया जाता है।

इसी श्री साधुबेला तीर्थको वि॰ सं० १८० में श्री स्वामी वनखण्डीजीने प्रकट किया जिसको झाज एक कम एक सौ वर्ष होते हैं इस इतिहासको जाननेकी बहुतसे प्रेमियों को उत्कण्ठा थी जो परमहंसावतंस श्री १०८ मत् स्वामी हरिनाम दासजीकी कृपासे आज पूर्ण हुई है॥ नाट-बाबा कर्णदासजी कुटारी, श्रौर बाबा चेतनप्रकास जी (श्रक्लीपुर वाले), बाबा ईश्वर दासजी गुरु श्री बनखंडी जीके चेले, सेट टहिलमल कंपनी पुराणे सक्खर वाले, तथा अन्यबृद्ध साधू तथा गृहस्थों से संचित किये हुये श्रीर तथा पहिलेके लिखे हुयेभी नोट जो श्री स्वामी हरिनामदासजी महाराज के पास एकत्रितथे सो उनसे लेकर भैने परिश्रमके साथ श्रपनी बुद्धि मनुसार "श्री साधुवेला तीर्थ" का संक्षिप्त इतहासितय्यार कियाहै श्राशा है कि पाठक महानुभाव श्रवश्य लाभ उठाकर मुक्ते कुतार्थ करेंगें।

चेत्र शुक्का—७ १६७६ श्री वनखरडी जयन्ती

विनीत कार्षिण नारायणदास



### ॥ श्री गुरुदत्तः प्रमन्नः ॥



## **अनुऋमाि्यका**

| 🦍 श्री स्वामी गुरू बनखण्डीजी सिधेश्वर 🦷 |
|-----------------------------------------|
| 🕦 जीका जीवन चरित्र।                     |
| 3666666666666666666                     |
| प्रथम सर्ग-पूर्व परिचम                  |

| श्री स्वामी गुरू वनखरडीजीउदासीनका तपो वर्णन | ₹    | Ŗ     |
|---------------------------------------------|------|-------|
| चत्रा मठके गुसाईकी नेपालके राजाकी           | •••  | •••   |
| स्वामीजीके प्रतिकूल कुभाव बैठाने की चेष्टा  | •••  | ર     |
| स्वामीर्जाके पास राजदूर्तीका श्राना         | •••  | 3     |
| स्वामीजीका दो पलमें नेपाल पहुंचना           | •••  | ષ્ટ   |
| राजाकी क्षमा मांगकर सेवक होना               | •••  | ક     |
| साधु चर्मपोशाउदासीनकी भेट                   |      | Co.   |
| स्वामीजाकी तीन स्थानीपर तपस्या वर्णन        |      | દ     |
| साधु प्रियतमद्दासउदासीनका स्वामीजीसे मिलना  | •••  |       |
| त्राठ प्रकारकी सिाधियोंका वर्णन             |      | 3     |
| गोरक्षनाथकी स्वामीजीसे प्रति एकादशीपर ज्ञान | गोधी | 3     |
| साधु प्रियतमदासउदासीन की श्रखाड़ा प्रथा डाल | नेके | • • • |
| लिए आहा मांगकर विदा होना                    |      | 9-30  |

| जोरा, भोरा, का शिश्य होना                    | . • : | Į a   |  |  |
|----------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| जोरा भोराकी स्त्राम खानेपर इच्छा होनी        | • • • | ११    |  |  |
| स्वामीजीका उनको गुसाईके पास भेजना            |       | 56    |  |  |
| गुसाईके श्राम नहीं देने                      | •••   | 28    |  |  |
| स्वामीजीका साल वृक्ष्से श्राम उत्पन्न करने   | •••   | १२    |  |  |
| स्वामीजीका दश दिनकी समाधिमें बैठन।           | •••   | १२    |  |  |
| ्र गुसाईका मत्सरसे स्वामीजीके शरीरका दाह कर  | वाना  | १२    |  |  |
| स्वामीजीका चितासे दिव्यरूप प्रकट करना        | ,     | १३    |  |  |
| गुसाई श्रोर स्वामीजीका परस्पर शाप वर्णन      |       | १३    |  |  |
| मोहनदास शिइयकी स्थापना                       |       | १३    |  |  |
| ***************************************      |       |       |  |  |
| द्वितीय सर्ग-बाल्यावस्था                     |       |       |  |  |
| पं॰ रामचन्द्रका स्वामी मेलारामजीकी शरण जाना  |       | 26    |  |  |
| पं॰ रामचन्द्रका पुत्र सन्तानका वर मांगना     | * *   | 5/3   |  |  |
| स्वामी मेलारामजीका दो पुत्रीका वर दान देना   |       | ₹6    |  |  |
| म्वामी गुरू वनखण्डीजीका जन्म प्रसंग          |       | 2<    |  |  |
| गुरू बनखर्ग्डाजीकी जन्म कुण्डली              |       | १९    |  |  |
| पं० रामचन्द्रको ऋन्य सुतोत्पति               | • • • | २०    |  |  |
| स्वामीजीका उदासीन सम्प्रदायमे श्राना         |       | २७    |  |  |
|                                              |       |       |  |  |
| तृतीय सर्ग—तीर्थ यात्रा                      |       |       |  |  |
| स्वामीजीकी सिद्धस्थान श्रादि उत्तर भारतकी या | त्रा  | २२    |  |  |
| श्रासाममें सिद्धि दिखाना                     | y •   | २३    |  |  |
| दक्षण भारतकी यात्रा                          |       | E-164 |  |  |

| चतुर्थ सर्ग-सि                     | न्धु दे       | शागमः     | न       |        |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|
| स्वामीजीका ठट्टा, कोटरी श्रीर      | सिधु हेंद्र   | [बादमें ३ | प्राना  | 3/3    |
| सिंधु हैद्राबादमें हैज़ेकी बीमार्ग |               |           |         | २७     |
| ग्रागंको प्रस्थान                  |               |           |         | ₹12    |
|                                    |               |           |         |        |
| पश्चम सर्ग-श्री साध्               | ुबे <b>ला</b> | तीर्थमें  | स्थिति  | 7      |
| सेठ घुमणमल श्रीर हासानन्दक         | ा सबक         | होना      | • •     | 30     |
| ·श्री साधुवेला तीर्धमें जाना       |               |           |         | 30     |
| श्रीगुरु भगवान श्रीचन्द्रदेवके लि  | ए स्वामं      | ाजीने तप  | स्या कर | ना ३ र |
| श्री अन्नपूर्णादेवीक लिए तपस्य     | वर्णन         | ***       |         | 38     |
| श्रन्य देवताश्रीकी स्थापना         |               |           |         | 38     |
| १७ घाटोंका वर्णन                   |               | • • •     |         | 32     |
| कुम्भ त्रादि यात्र।पर जाना         |               | y = =     |         | 3,2    |
| कैपृन पङ्कवेल्सका आख्यान           |               | * 4 *     |         | 33     |
| म्वामीजीके शिश्योंका वर्शन         |               | •••       |         | 3,5    |
| म्वामीजीकी गुरु परम्परा            | ,             | • • •     |         | 30     |
| स्वामीजीका नित्य नियम              |               |           |         | 33     |
|                                    | -             | ~         |         |        |
| षष्ठ सर्ग-                         | देहावर        | तान       |         |        |
| गद्दीका युवराज बनाना               |               |           | ¥₹      | i-44   |
| शरीर त्याग वर्णन                   | •••           | •••       | ***     | 58     |
| देहावसानके पश्चात् ऋलौकिक          | घटना          | ••        |         | 33     |

#### ( ११ )

#### सतम सर्ग

| २—श्री स्वामी हरिप्रसादजी उ  |                     |             | ••       | 3=         |
|------------------------------|---------------------|-------------|----------|------------|
| 🌂 🗝 श्री स्वामी मोहनदासजी उ  | दासीन               | •••         | • • •    | 86         |
| ४—श्री स्वामी सन्तदासजी उद   | ासीन                | •••         | • •      | ક <i>્</i> |
| श्री स्वामी हरिनारायणदासजी   | उदासी <b>न</b>      | के शिश्यें। | का वर्णन | Y,o        |
| ५-श्री स्वामी हरिप्रसादजीउद  | ासीन (द्वि          | तीयवार)     | )        | 48         |
| ६-श्री स्वामी अचलप्रसादजी    | उदासीन              | •••         | •••      | ४६         |
| ७-श्री स्वामी जयरामदासजी     | उदासीन <sup>.</sup> |             | •••      | ષ્ટ્ર      |
| <b></b> ≻                    | >≍⊷                 |             |          |            |
| अष्टम                        | सर्ग                |             |          |            |
| ८ध्री स्वामी हरिनामदासजी     | उदासीन              | •••         | •••      | ६२         |
| स्थान बननेंके संबत           |                     | • • •       | ६४स      | <b>उ</b> १ |
| श्रीमान् बावा हरिदासजी उदासं | ीन                  | •••         | •••      | <b>५</b> १ |
| स्वामी हरिनामदासजीके कुम्भ   | श्रोर तीर्थ         | यात्रा      |          | પ્ર        |
| श्री गुरु मन्दिर             | • • •               | •••         | •••      | 20         |
| सभा मग्डल                    | •••                 | • • •       | • • •    | ,,         |
| अन्नकृट                      | •••                 | •••         | •••      | ,,         |
| पाठशाला                      | •••                 |             | •••      | < 8        |
| पुस्तकालय                    | •••                 | •••         | •••      | ,,         |
| वाचनालय                      |                     | •••         | •••      | ८२         |
| रामभरोखा                     | •••                 |             |          | ,,         |
| श्री छोटा साधुवेला           | -••                 | •••         | •••      | ८२         |
| श्री गुरु बनखरडीजी बाग       | •••                 | •••         | •••      | ,,         |
| ह्वा बन्दर                   | • • •               | •••         | •••      | ૮३         |
| शिकारपुरका स्थान (मठ)        | •••                 | •••         | •••      | ,,         |

| ( | १२ | ) |
|---|----|---|
|   |    |   |

| माधवबाग मन्दिर                                |       |     |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-------|------------|
|                                               | • • • | ••• | •••   | ,          |
| तपोवन                                         | •••   |     | •••   | 7          |
| ऋषिकेश                                        | •••   | ••• |       | ,          |
| मेल                                           | •••   | ••• | •••   | Ce         |
| परोपकार                                       | •••   | ••• | •••   | ,          |
| ··><                                          | >***  | •   |       |            |
| श्रीगुरू वनखण्डि समज्ञा।                      | •••   |     | • • • | <b>ر</b> و |
| श्री स्वामी हरिनामदासाष्ट्रक                  |       |     |       | 6          |
| श्री स्वामी हारेनामदास जी को प्राप्त मान पत्र |       |     | •••   | ९०         |
|                                               |       |     |       |            |

नोट - पत्रा ३६ में वि०सं० १८८० वैशाख शुर्दा २ बाबा विशासुदासजी चेला वने पढ़नां



## चित्र सूची

|                                                                                          | प     | गक  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| र्श्वागुरू स्वामी वनखएडीजी महाराज उदासीन ) श्रीर स्वामी हरनारायणदासजी उदासीन "           | •••   | Ę   |
| श्रीगुरू वनखण्डा जी महाराज उदासीन                                                        | • • • | 12  |
| श्री साधुवला तीर्थ के पश्चिम दिशा का चित्र                                               |       | įя  |
| राजघाट डयोढ़ी संगमरमर की पूर्व दिशा                                                      |       | 20  |
| राजवार की डयाड़ी संगमरमर पश्चिम दिशा                                                     | •••   | २३  |
| कुठार के भीतर मंदिर श्री श्रन्नपूर्णा जी का                                              |       | 31  |
| गणशघाट के पास मिद्दर श्रीगणेश जी ऋदि सिद्धि स                                            | हित   | 33  |
| (क) गुरु मंदिर के पाश्चम दिशा का                                                         |       | 36  |
| श्री मान् बाबा कर्णदास जी उदासीन                                                         |       | Ro  |
| श्री मान् स्वामी हरिप्रसाद जी उदासीन                                                     | • • • | 84  |
| थी मान् स्वामी हरनारायणदास जी उदासीन                                                     |       | 40  |
| भंडार पंगत मंदिर श्री महादेव जी                                                          | ,     | 48  |
| श्री मान् स्वामी अचल प्रसाद जी उदासीन                                                    | • • • | 4/5 |
| श्री मान् स्वामी जयरामदास जी उदासीन                                                      |       | X   |
| श्रीमान् स्वा० हरिनामदासजी तथा बावा हरीदासजी उ                                           | दासी  | न६२ |
| (ख) गुरु मैदिर के पश्चिम दिशा का चित्र                                                   |       | Ex  |
| श्री मान् स्वामी जयरामदासजी तथा वाबा )<br>कर्णदासजी उदासीन गुरु मंदिरके दक्षिण दिशा का ) |       | ६६  |
| र्श्वा गुरू वनखण्डी जी बाग में श्री सत्य )<br>नारायण मंदिर, लदमी, तुलसी, सहित )          | •••   | Ęø, |
| हनुमानजी का मंदिर                                                                        |       | 105 |
| जगतगुरु श्रीचन्द्रजी महाराज उदासीनाचार्य्य                                               |       | 20  |
| थी गुरू वनखरडी बागमें थी कैलास महादेव मंदिर                                              | •••   | 63  |
| श्री साधुबेला तीर्थकी जमीन का गवर्नेमेंटी )<br>पैमायश का नक्शा                           |       | 6,0 |



#### तत्सद्ब्रह्मग्रे नमः

श्री गुरू श्री चन्द्रदेवाय नम:। श्री स्वामि वनखिएडने नमः॥





श्री स्वामी वनसराडी उदासीन जी सिद्धेश्वर का जीवन

प्रथम सर्ग ---- पूर्व परिचय



स्वामी वनखएडी जी महाराज की अच के डेढ सौ वर्ष से ऊपर समय ब्यतीत हो गया है किन्तु प्रमाणीक बात है कि इस समयसे कोई डेढसौ वर्ष पहले अर्थात सम्बत् १७६० विक्रमी के लग मग में भी वर्तमान थेऔर किसी कारण से जो हम श्रागे चल कर कहेंगे उनको देहावसान कर पुनः वि० सम्बत् १८२० में श्रपना अवतार प्रकट करना पड़ा॥ श्रतः अच्छा होगा जो पहले पाठकों को स्वामी जी के वि० सं० १७६० वाले शरीर से किये हुए चरित्रों का थोरा सा परिचय दिया जाय॥

स्वाभी जी का इस से पूर्व का वृत्तांत कुछ नहीं मिलसकता है जब कि वे मे।रज्ञ झाड़ी में तपस्या करते थे। यह मोरन झाड़ी की बस्ती नेपाल रयासन में श्राज तक भी विद्यमान दर्भङ्गा राज्य की पूर्व की श्रोर ५० कोस स्थितहै॥

" तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्। तपसा चीयते पापं मोदते सह देवते : ॥ तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यश : । तपसा सर्वमाप्नोति तपसा विन्दते परम् ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः सौभाग्यं रूपमेव च । तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः ॥ ,,

इन श्रीश पुराण के प्रमाणों के श्रनुसार तप का महत्वजान कर स्वामी जा तीन प्रकार की कायिक १ वाचिक २ और मान । सिक ३ तपस्या करने में निमग्न रहते थे ॥ वस हमको इस कांठ से ही स्वामी जी के चरितामृत पान करने का सौभाग्य मिलता है ॥ यहां मोरन्न झाड़ी में एक गुसाई सन्यासी साधु भी रहताथा जिसके वहुत ही यजमान तथा याजक पूजक थे जो प्रायः उसके पास मेट पूजा चढ़ाने आया करते थे। वह साधु स्वामी जी के तप का प्रभाव न सहार सका श्रीर श्रकारण ही वैमनस्य में पड़ कर स्वामी जी को वहां से हटाने का षड्यन्त्र रचने लगा ॥ अत्यन्त गाढ़ विचार के पश्चात् वह गुसाई नेपाल के राजा के पास गया और उसको कहा कि "हे महाराज! मेरी कुटिया



के पास में एक साधु बहुत दिनों से निराहार श्रोर निर्जल रह कर श्राप के राज्य को नष्ट करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है श्रातः श्राप इसका योग्य उपाय करें ॥ इस प्रकार वह साधु तो श्रापना असाधुता का वर्ताव करके चला गया किन्तु राजा अत्यन्त भयभीत होकर श्रापने मंत्रियाँ श्रोर सैनिकों को श्राज्ञा करने लगा कि ऐसे तपस्वी का शींघ्र ही तपो भङ्ग होना चाहिए श्रोर वह यहां राज द्वीर में भी लाया जावे॥

आज्ञा होते ही राज्य कर्मचारी बड़े शीव्र गामी ऋश्वीं पर सचार हो कर हमारे स्वामी जी के पास ऋाए श्रीर उनकी एक वृक्ष के नांचे पद्मालन लगाये योगारूढ़ समाधि में बैठे देखा ॥

यह शास्त्रिक वात कभी असत्य नहीं हो सकती कि सच्चे महात्मा पुरुष के दर्शन करने से कैसा भी कर मन एक समय तो शान्त हो ही जाता है, जैसे वाल्मीिक श्रादिकों के द्रष्टांत प्रसिद्ध हैं। यह बात नेपाल के राज्य कर्म चारियों से भी लग गई अर्थात् स्वामीजी के दर्शन करने से उन के मन शीतल हो गये श्रीर जिस जोभ से वे श्राये थे वह श्रव नहीं था। क्यों न हो भला हमारे स्वामी वनखण्डी जी कोरे तपस्वी ते। न थे वे इस बात को भी भले प्रकार जानते थे कि:-

'' त्र्याराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्। नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्॥ त्र्यन्तर्वहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्। नान्तर्वहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्॥''

त्रत एव वे हरि परमात्मा की भाराधना युक्त श्रीर सां गोषांगयोगाभ्यास सहित त्रिविध तितिक्षा कर रहे थे। किसी

भी राज्य कर्मचारी की साहस नहीं हुआ जो स्वामी जी की क्कछकहसके॥ जब योगारूढ़ स्वामी जी ने समाधी से श्रपने नयनार विन्दों को स्फ्रोटन किया तब वे लोग हाथ बान्ध कर कहने लगे कि हे रूपालो ! श्राप त्रिकालक्ष हो हम राजा से त्राज्ञा किये हुए त्रापको बुलाने के छिए यहां आयेहें ॥ हमारे को सर्वथा निर्दोषी समभ कर श्राप वहां पथराने की कृपा करें ॥ तब स्वामी जी प्रसन्न मुखारविन्द से उनकी कहने लगे कि " हम सब जानते हैं। कि तुम लोग निर्दोषी ही हो! घबराश्रो नहीं, हम तुम्हार से पहले ही वहां पहुंच जावेंगे, तुम लाग चलते रहो॥ स्वामी जी तो पवन रूप हो कर क्षण भर में नेपाल पहुंच भी गए किन्तु वे कर्भचारी जो अब तक वहां ही थे व स्वामीजीको वहां न देख कर मुढ हो गये श्रौर इतस्तनः स्राजने लगे किन्तु स्वामीजी वहां होते तो उनको कहीं मिलते श्रतः वे भटकत २ कुछ दिनों के बाद ही नेपाल में पहुंचे॥ वहां पहुंच कर शहर के बाहर उन्हों ने स्वामी जी को सिद्धावस्था में एक पंड़ के नीचे देखा यह अलोकिक घटना देख कर वे विस्मित हो गये श्रीर क्षारा बृत्तान्त जाकर उन्हों ने राजा को छुनाया ॥ एंसे दिव्य समाचार सन कर राजा के सब तर्क विर्तक उड गये श्रीर मन ही मन में पश्चात्ताप करके उस गुसाई साधु की निन्दा करने लगा तथा च ऋष्ने सब मन्त्री ऋौर राज्य कर्मचारी साथ ठेकर स्वामी जी के पास अ।या श्रीर अपने किए हुए दुष्कर्भ की ज्ञमा मागनेलगा कि " हे दय।र्णव ! में श्रत्यन्त ही उरपोक और निकुष्ट हृदय हूं जो एक पिश्चन गुसाई के कहने पर में श्राप से संदिग्ध हो कर इतनी श्रवज्ञा करने की उद्यत हो गया। इस अपराध करने से मैं त्राप से वार वार क्षमा मांगता हूं , त्राप पूर्ण कृपालु हैं अतः आप मेरी नीचता अवश्य क्षमा करोंगे।" स्वामी जी उसके पूर्ण पश्चात्ताप करने से प्रसन्न हो कर उस

को प्रेम मयी दृष्टि से देखने लगे। तब फिर राजा कहने लगा कि है सिद्ध शिरामणी ! श्राप यहां पधार कर मेरी नगरी की पावन कर रहे हैं श्रतः में ईश्वर का मन से धन्यवाद करता हूं। हे प्रभो ! मैं आप का शिष्य होना चाहिता हूं , त्र्याशा है कि इस दीन की ऋपनाय के मन्त्रे।पदेश करींगे और मेरे स्थान पर पधारने के लिए भी अपने पवित्र चरण कमलों को कष्ट देने की कृपा करोंगे। इस में मैं ऋपने के। कृत्य २ मार्नुगा॥ तब स्वामी जी सुस्मित बदन से राजा की कहने लगे कि में तेरी श्रद्धा श्रीर प्रेम देख कर प्रसन्न हुन्ना हूं। त्राज से लेकर मेरा तेरे ऊपर पूर्ण अनुब्रह रहेंगा॥ तत्पश्चात् स्वामी जी राजा के स्थान पर गए श्रौर उसको दक्षिा देकर उसके कीलकलुपित हृदय को श्रपने उपदेशों से शुद्धता से भूषित कर दिया था तथा उसके। वर दान दिया कि जब कभी तेरे ऊपर कोई विपत्ति आ पंड़ तब हमारा स्मरण करोंगे तो तेरी सब त्रापदाएं दूर हो जावेंगी॥ इतना कहते ही स्वामी जी अन्तर्धान हो गए और अपने पूर्व वाले स्थान मोरन्न झाड़ी में त्राकर प्राप्त हुए॥ इसके पीछे वह राजा प्रति वर्ष में एक बार अपने सारे परिवार सहित स्वाभी जी के दर्शन को जातारहा॥ श्राज तक भी जे। वहां का राजा सिंहासनासीन होता है वह अपनी रत्ता के लिए वहां की भस्मी प्रति वर्ष मंगाता रहता है॥

कुछ समय के पीछे चर्म पोरा दूसरानाम हरीदास एक उदासी साधु जो कई दिनों से स्वामा जी के दर्शन के लिए तड़फ रहा था वह डूंढते २ वड़े आयास से स्वामी जी के साथ आय के मिला जो वहां उनके सामीप्य में ही रहने लगा॥ ये सदैव अपने पास मृग चर्म रक्खते थे इस लिए इनका नाम चर्म पोश कहा जाता था॥

मेड़िया मठ, धृणी साहित्र और तिकिया साहित नाम से

तीन स्थान थे जहां बैठ कर नित्य स्वामी जी समार्थ लगाते थे॥ प्रातः काल चार बजे से आठ बजे तक मेड़िया मठ में । आठ बजे से शाम के सात बजे तक धृणी साहिब में , सात बजे से अधि रात्रि के ३ बजे तक नाकया साहिब में योगा हुं हो कर समाधि में लीन हो जाने थे। शेष एक घण्टा शौच किया स्नानादि में व्यय करते थे इन तीन स्थानों में प्रत्येक के मध्य में १३ माईल से अन्तर कम नहीं है किन्तु हमारे चरित्र नायक स्वामी जी विना किसी क्षण के व्यतीत किये ही अपने यौगिक बल से एक से दूसरे स्थान में एहुंच जाते थे॥

उपरोक्त साधु चर्भ पोश किसी समय में एक श्रश्मखंड से नदी के तट पर बैठ कर ऋपने पांव थी रहा था तो इतने में वह पत्थर पास में पड़े हुए चमटे से लग गया श्रीर वह लोहा स्वर्ण के रूप में बदल गया॥ चर्म पोश ने उसी समय ही वह पारस पत्थर पहचान कर उस स्वर्ण मयी चमटे के साथ पारस कोभी नदीमें फेंक दिया ॥ यहां पर प्रियतमदास नामक एक साधु जो यह सारा बृत्तांत आद्योपांत देख रहा था वह उसके सामने होकर कहने लगा कि हे निष्काम महात्मा! यदि यह पारस पत्थर श्रापको नहीं चाहीता था तो हमारे जैसी को दे देते तो कुम्भ ऋदि पर्वी पर अनेक क्षुधार्त साधुओं को तृप्त कर आप का गुणानुवाद गाते रहते ॥ साधु चमं पोश जी पूर्ण बिरक्त थे और फिर श्री स्वामी बनखगडी जी महाराज जैसे परम तियागियों के साथ रहने से तो उनकी और ही रङ्गचढ़ गयाथा श्रतः वे हमारे नवीन परिचत साधु प्रिय-तमदास की माया और लीभ से ब्राकान्त समक्ष कर उस के प्रति कहने लंगे कि है मित्र ! ये जगत के पदार्थ भाठे हैं, जब ये स्थिर ही नहीं रहने तब इन से ममत्व कहां तक चल सकें गा ॥ यह जान कर हमने सवकुछ त्याग कर श्री स्वामी वन

खएडी जी का श्राश्रय लिया है श्रीर उनकी ही श्रपना सर्वस्व समभ रहे हैं यदि श्राप भी श्रपंन लोक परलोक का कल्याए चाहते हैं ता शुद्ध मन से श्री स्वाभी वनखण्डी जी महाराज के ऋर्थ तपस्या करो वे शीघ्र प्रसन्न हो कर ऋपनायेंगे ऋौर आप के सर्वाभीष्ट पूर्ण करेंग ॥ ये वचन सुन कर प्रियतमदास का मन आकर्षित हो गया श्रोर उनसे स्वामी जी का स्थान तपः प्रकार त्रादि पूछा ॥ साधु चर्म पोश जी ने स्वामी जी की तीन स्थानों एर तपस्या त्रादिक सब वृत्तान्त उसका सुनाया त्रौर यह भी कहा कि स्वामी जी अदृश्य रूप में रहते हैं त्रातः उनके दर्शन करने के लिए उग्र साधना की आवश्य-कता है ॥ तब साधु प्रियतमदास जी धुणी साहिब के एक बुक्ष के तले वैठ कर भ्रपने आराधनीय इप्ट देव श्री स्वामी बनखराडी जी महाराज की उपासना में निमग्न होने लगे ॥ कुछ काल के पश्चात् स्वामी जी उसकी उपासना से प्रसन्न हुए श्रौर उसकी परीक्षा के ऋर्थ ऋपनी किट काछनी (ज़ंजीर) की सर्प रूप में बनायकर उसके पास भेज दिया॥ वह मायावी भुजङ्ग आय कर प्रियतमदास के शरीर में लपटने लगा और शीव ही लौट कर स्वामी जी के पास ऋाया ॥ प्रियतमदास को तो यह घटना देख कर विस्मित होना ही था किन्तु ऋब वे इस विचार में पड़ गए कि यह फर्णी मेरे शरीर में बहुत देर तक लपेटता रहा तो भी मेरेको उसने काटा क्यों नहीं? में जान गया कि यह द्विजिह्न सांप श्रवश्य मायाबी ही है॥ श्रव मेरेभाग्य का सूर्य उदय हुन्ना दीख पड़ता है ; निः सन्देह यह मेरेको स्वामी जी का मार्ग बताने ही श्राया होगा॥ ऐसी धारणा दिल में रक्ख कर वह सांप के पीछे देखने लगा तो एक ग्वाला उसके दृष्टि गोचर हो गया जिस से प्रियतमदास जी ने स्वामी जी का मार्ग पूछा ॥ ग्वाला " स्वामी जी तो यहां ही मिलेंगे " कह

कर दिए से अदृष्ट हो गया ॥ प्रियतमदास जी श्रक्यमें और उत्कर्ठा में मानि के उद्गार क्षणी लहरों में ज्यों ही गोते खा रहे थे त्यों ही एक ब्राह्मण देखने में श्राया जिसके पूछने पर प्रियतमदास जी ने श्रपना नम्न निवेदन करते हुए स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रपनी ज्यग्रता प्रकट की ॥ हम पहले ही पाठकों को जता देते हैं कि वह ग्वाला तथा यह ब्रह्मण स्वामी जी ही अपने उपासक के परीक्षा के लिए बनकर श्राय थे ॥ सो वह ब्राह्मण उसको यों कहता हुश्रा गायब हो गया कि "श्ररे भईया! सामने तो स्वामी जी बैठे हैं" ॥ ये शब्द समाप्त होने पर ही उसके नेत्रों में विजलीका सा तेज श्रागया श्रीर दिव्य मूर्तिधारी स्वामी जी का दर्शन होता भया ॥ प्रियतमदास जी दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए तथा :—

प्रेमाश्र तिसके लोचनों सें निकलकर बहने लगे।

फिर भक्ति विह्वल कराठ से वे यों वचन कहने लगे ॥

कि 'हे दीन दुःख निवारक ! श्राज में श्रपने जन्म की सफलता समभ रहा हूं ॥ श्राप के दर्शन करने से में हतार्थ हो गया ॥ " ऐसी नम्न प्रार्थना सुन कर स्वामी जी उस का श्रमिनन्दन कर कहने लगे कि हे चत्स ! हम तेरेसे श्रितप्रसन्न हैं , जो इच्छा होचे सो कह दे हम उसे पूरा कर देंगे " ॥ प्रियतम दास जी सादर कहने लगे कि हे द्यार्णव ! यह कि द्भर केवल श्रापके पद कमल की सेवा करना चाहता है ; इस से श्रिधक मेरे लिए इस श्रसार संसार में कोई भी प्रियतम वस्तु नहीं है ॥ बस, मेरेकी इस प्रियतम वस्तु का दासत्व ही श्रभीष्ट है ॥

संसार में सब विध हमारे सर्व साधन हो तुम्हीं। तन हो तुम्हीं, मन हो तुम्हीं,धन हो तुम्हीं जनहो तुम्हीं॥ स्वामीजी ने उसकी सेवा परतीवेच्छा देख कर समीपता में रहने की स्वीकृति दी॥

इस में कोई संदेह नहींहै कि स्वामी जी पूर्ण सिद्ध थे। शास्त्रों में आट प्रकार की जो सिद्धियां वर्णन की गई हैं उन पर स्वामी जी का पूर्ण आधिपत्य था॥ वे सिद्धियां शास्त्रों में जैसे वर्णित हैं तैसे हम पाटकों के सूचनार्थ यहां भी लिख डालते हैं यथा:-

> श्रीणमा लिघमा प्राप्ति प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥

- १ श्राणिमा = बहुतछोटे में छोटा रूप धारण करना ।
- २ लिघमा = बहुत हलके में इलका रूप धारण करना ॥
- ३ प्राप्ति = कोई भी वस्तु प्राप्त करने की शक्ति होना ।
- ४ प्राकाम्य = इच्छा की स्वतन्त्रता होना ॥
- ४ महिमा = इच्छानुसार बड़े में बड़ा रूप धारण करना ॥
- ६ ईशित्व = किसी के ऊपर भी श्रिधिकार जमाने की शिक्त होना॥
  - ७ वशित्व = किसी की भी वश में रख सकना ॥
- = कामावसायिता (गरिमा) = संसारिक भोगों तथा इच्छाश्चों का संयम रक्ख सकना॥

स्वामी जी केवल सिद्धियों के अधिपति ही नहीं थे किन्तु प्राचीन सिद्ध लोग भी उनके मिलने के लिए कभी २ आया करते थे जैसे सिद्ध गोरक्षनाथ की स्वामी जी के साथ प्रति एकादशी पर गोष्ठी हुआ करती थी ॥ उपरोक्त साधु प्रियतम दास को भी इस दिव्य गोष्ठी श्रवण करने का सौभाग्य मिलता रहा ॥

साधु प्रियतमदास को श्रव पाञ्च वर्ष की श्रवधि होगई थी; एक दिन उसने स्वामी जी को कहा कि हे पूज्यतम स्वामी जी! संसार में श्राय कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिस से सब प्राणियों का उपकार श्रोर श्रपनी जाति की उन्नति होवे मेरी इच्छाहै कि उदासी साधुश्रों को साथ लेकर श्रखाड़ों की प्रथा डालूं, इसमें हमारी उदासीन सम्प्रदाय का यश होगा और साधु समाज तथा विद्यार्थी वर्ग श्रादिकों के सुख प्राप्ति का साधन वन जायगा ॥ इसक उत्तरमें श्री स्वामी जी कहने लगे कि कोई भी काम श्रासक्ति तथा फलेच्छा रहित होकर करना चाहिए श्रागे परिणाम में सुख दुःख पर प्रसन्न श्रप्रसन्न नहीं होना चाहिए॥

> कर्मएयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । फलेऽसक्तो न बद्धय्ते ॥

श्री कृष्ण भगवान के इन वाक्यों का स्मरण करते हुए संसार में सब कार्य करने चााहवें ॥ यहां से इस धूणी ( ऋक्रि क्रगड़) की भिस्म लेता जाश्रो जिसका तिलक लगाते रहना श्रीर यह भिस्मका गाला भी ले जा जिनकी ानत्य पूजा करते रहना ॥ तत्पश्चात् स्वामी जी ने प्रियतम दास के मस्तक पर भभूती लगाई श्रौर जटाएं बट कर सिद्धि साद्धकी का रसम पूरी की तथा च उसकी शुभ त्राशीबादों से विभूषित करके बिदा कर दिश्रा॥ श्राज तक जो हरिद्वार, कनखल, क.शी श्रादिक तीर्थ स्थानों पर अखाड़े देखे जाते हैं व सब इन महात्माओं के श्रनुष्रहका परिणामहै॥ कनकल में जो उदासीन श्राखाड़ा है वह श्रद्य प्रभृति भी साधु प्रियतम दास के नाम से प्रसिद्ध है ॥ कुछ काल के श्रनन्तर दो महा पुरुष सांसारिक सखों को तिलाञ्जाल दे कर पूर्ण विरक्त श्रवस्था की प्राप्त कर स्वामी जी को श्रपना रक्षास्पद बनाने के लिए धृणी साहिब में श्रा गए॥ स्वामी जी उनकी वैराग्यवान दशा श्रवलोकन कर बद्दत प्रसन्न द्रुए श्रोर उनका जोरा भोरा नामधेय कर उन्हें

श्रपनी सेवा में नियुक्त कर शिश्य करते भए॥ स्वामी जी जब कुटी के भातर समाधि लगाय कर बैठे रहतेथे तब ये द्वार रच्न. करते थे क्यों कि प्रथम व गित चित्रामठ वाला गुसाई साधु यदा तदा स्वामा जीके साधनाओं में विघ्न ही डाला करताथा॥ भंगल से फल फूल लाने श्रीर कुटी का मार्जन लेपन श्रादिक सब कार्य वे बड़ी थदा। श्रीर प्रेम से करते थे॥

किसी समय में इन दोनों शिइयों का वित्त आम खाने की करने लगा श्रीर यह श्रपनी अभिलापा उन्होंने स्वामी जी तक भी प्रकट कर दी॥ स्वामी जी ने उनको कहा कि यहां से थोरा दूर चित्रामठ में एक गुसाई साधु रहताहै वहां उसका एक सुन्दर हरा भरा वगीचा है ॥ तुम उससे जाकर आम ले श्राश्रो॥ वे दोनो सत्य वचन कह कर वहां गए श्रौर आज्ञा नुसार यथोचित रीति से गुसाई से श्राम मांगने लगे किन्तु ववूल से भी कहीं बेर मिलतेहैं हमारे पाठक तो इस गुसाई से सुष्ठ परिचित ही हैं सो उसने श्रपने कर और कठोर प्रकृतिके श्रर्नुसार उन्हें निराशा का उत्तर देकर<sup>े</sup> कहा कि यदि तुम्हारा गुरु समर्थ है तो वह अपनी वाटिका क्यों नहीं लगाता? हमारे स्वामी जी के प्रिय शिश्य हताश हो कर अपने गुरूजी के पास रिक हस्तों से लौट श्राए और सम्पूर्ण वृत्तान्त यथा तथा करके स्वामी जी को सुनाया ॥ श्री स्वामी जी उनकी कहने लगे कि हे पुत्री ! कोई डर नहीं येन केन प्रकारेण आज नहीं किन्तु स्रभी ही तुमको आम्र फल खिलानेहैं॥ अच्छा ! यहां कोई श्राम का पेड़ न होवे तो न सही, सामने जो साल वुक्ष दीक्ष रहेहैं उन में से श्राम तोड़ हे श्रावो। यह चमरा हे जाओ जिस किसी पेड़ को भी इस चमटे का स्पर्श करावींगे उसमें ऋतु श्रनुसार सदैव श्राम लगते रहेंगे॥ तुम लोग कोई संशय मत करो, मेरे योग प्रभाव से ऐसे ही होगा जैसे मैं कह

रहा हूं श्राक्षानुसार वे चमटा ले कर गए श्रीर चार पांच साल के पेड़ों की स्पर्श कराया तो उनमें आम लग गये श्रीर टोकरे मर कर स्वामी जी के पास लाए जहां सब खा कर तृप्त हुए॥ आज तक ये साल के पेड़ विद्यमानहें जिनमें पते आदि तो सब साल वृत्त के जैसेहें और फल आम का ही देते हैं॥ कोई देख कर श्रपना संदाय निवृत्त कर सकताहै॥

एक समय भेडिया मठ में स्वामी जी ने जोरा भोरा दोनोंशिइयों का कहा कि मेरे को प्राण् दशवें द्वार चढ़ाय कर दश दिन की समाधि में बैठनाहै; मेरा शरीर ऐसा ही लगेंगा मानों देहावसान हो गया है किन्तु में दश दिन के पश्चात् स्वयं ही जाग्रत होऊंगा ॥ तुम छोग विल्कुल निःशङ्क रहें श्रीर द्वार की श्रच्छी तरह रज्ञा करना यह बात भी स्मरण रखना कि यह काम मेरे लिए कोई प्रथम बार नहींहै, श्रागे भी कई बार ऐसी समाधियों में में रहा हूं ॥ इस प्रकार स्वामी जी दोनों की वार वार समझाय के श्रपनी समाधि में स्थित होते भए ॥

दो तीन दिन के बाद जब हमारे पूर्व परिचित द्वेषावसंयुक्त
गुसाई जी को इस समाधि का पत्ता लगा तब श्रीर ही किसी
षद् यन्त्र की रचना करने लगा ॥ वह बहुत अञ्छा अवसर
डान कर जोरा भारा को श्रा कर कहने लगा कि हे मूर्खों!
तुम्हारा गुरु तो भीतर मृत्तक हुश्रा पड़ाहे श्रीर तुम दोनों यहां
चैन में बैठे हुए हो ॥ यह कौन से धर्म शास्त्र की श्राह्वाहै कि
गुरु तो भीतर प्राणान्त हो गया हो और शिश्य नियम पूर्वक
खान पान श्रादिक कियाएं करते हों ॥ तुम बड़ा ही अनुचित
कार्य कर रहे हो; चलो! देखों तो सही कि तुम्हारे गुरुकी कोई
नारी भी चलतीहै ? शिश्रता करो, उनके शरीर का दाह करके
अपने गुरुकी अन्तिम किया करो, नहीं तो राजा को पुकार
भेज कर तुम लोगों को कड़ा दण्ड दिलाऊंगा! वे विचारे बहुत

ही सीधे सादे थे, गुसाई जी के प्रकीप में वे अपने स्वामी जी की वातें ही भूल गए और गुसाई रचित षड् यन्त्र के पेच में कस गए तथा स्वामी जी के शरीर का श्रिष्ठ संस्कार करने को तथ्यारी करने लगे ॥ श्राग लग गई, शरीरका श्राधाभी जलगया तब स्वामी जी दिव्य शरीर धारण कर प्रकट होते भए श्रीर अत्यन्त क्षुब्ध हो कर गुसाई को कहने लगे कि " यद्यपि हम जानते थे कि:

त्रज्ञन्ति ते मृढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः॥

श्रधात् जो मायावियों के साथ श्रपनी माया नहीं खेलते वे पराभव को प्राप्त होतेहैं ॥ तथापि हमने तेरा कोई बुरा नहीं किया तुमने हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किये, हमारी साधनात्रीं में कई विघ्न बाधाएं डालीं अब भी हम केवल तेरे की इतना ही शाप देते हैं कि तेरी गद्दी पर जो भी तेरा ऋतुयायी बैठेंगा वह यती नहीं रहेंगा , उसको ब्रहस्थी होना पड़ेगा॥ गुसाईजी ने उत्तर में कहा कि श्रापके मेरी सन्निधि में रहने से मेरा प्रभाव दिनों दिन कम होता रहा, इसी लिएमेरा इतना परिश्रम था ॥ त्रापने जो मेरे को शाप दियाहै उसके उत्तर में मैं भी श्राप को कहता हूं कि ऋापका स्थान भी सिंद ऋौर हाथियों की बस्ती बना रहेंगा स्रौर आप का कोई भी शिक्ष्य इस स्थान पर नहीं रहेंगा जिससे मेरे स्थान का प्रताप बना रहगा ॥ वहां से जोरा भोरा हाथ बान्ध कर कांपते हुए खड़े थे, उनको स्वामी जीने त्रभय प्रदान कर कहा कि " गुसाई फिर भीसाधु भेष में है इस लिए हम उसके बचन कुछ अंशमें महण करते हैं तुम लोग जात्रो एक लकड़ का थम्भा साढ़े तीन हाथ लम्बा लाश्री आहा होते ही थम्भा लाया गया त्रीर उसकी कुटी में गाढ़ने की स्वामी जी ने त्राज्ञा दी श्रीर स्वामी जी कहने लगे कि श्रीर चाहे इमारा कोई शिश्य यहां नहीं रहे किन्तु यह मौन बतधारी मोहन

दास ( थम्भा ) शिक्य यहां का चिरस्थायी महन्त रहेगा ॥ यद्यपि यह पुरुष के माप जितना केवल साढ़े तीन हाथ का ही है तथापि किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसको उखेड़ सके॥ फिर जोरा भीरा के प्रति कहने लगे कि हमको संसार में बहुत ही उपकार के कार्य करनेहें इस लिए थोरे समय के पश्चात् इम क़ुरुक्षेत्र में परिडन रामचन्द्र के यहां श्रवतार घोरंगे ॥ हमारा नाम श्रीर रूप यही होगा ॥ यहां मेरी समाधि वना लेन। श्रौर श्रन्तकाल तक तुम दोनों भी यहां निवासकरते रहं श्रीर तुम्हारी समाधिएं भी यहां बनेंगीं ॥ तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही प्रेम रक्खाहै अतः दूसरे जन्म में भी तुम दोनों मेरे साथ श्राकर मिलोंगे॥ जय कि हम उदासीन मीहां साहिब के सम्प्रदाय से दीचित हो कर सिन्धु देश में श्रां साधुवेला तीर्थ को प्रकट करेंगे , तब तुम दोनों हमारे शिश्य होकर हरिनारायणदास और हारप्रसाद नाम वाले रहाँगे एक कुठार की गद्दी पर बैठेंगा और एक महन्ती की गद्दी पर बैठेगा जो समय पाकर कुठारी के शिश्य वंश में ही महन्ती की गद्दी त्रा जावंगी॥

आज तक स्वामी जी का उपरोक्त शिश्य मोहनदास मेडिया
मठ पर विराजमानहें ॥ स्वामीजी की तथा जोरा भोरा की समा
धिएं भी वनी हुई है ॥ सुना जाताहै कि धूणी में लकड़ियां हाथी
श्रा कर डाला करते थे श्रोर भाड़ लगाने का काम सिंह अपने
पूछों से आकर करते थे ॥ किन्तु थोरे समय से यह वात बन्द
हो गई है श्रोर धूणी में लकड़ियां तो अबभी स्वयं ही सरकती
जाती हैं श्रोर सदैव धूणीप्रज्विलत रहतीहै ॥ श्रोर पांच छेसाल
के पेड़ जिनको स्वामी जी के चमटे का स्पर्श हुआ। था वे भी
श्रव तक धूणी साहिब में हैं और बरावर प्रति वर्ष उनमें श्राम
लेमत श्राते हैं ॥ अचम्मे की बात तो यहहै कि उन पेड़ो में पते
शाखाए श्रादि सब साल की हैं केवल फल श्राम का है ॥



# द्वितीय सर्ग

## 



नी पतकी तीसरी युद्ध समाप्त हो गई थी और ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत भूमी पर अधिकार जमता जाता था श्रीर योरप में प्रसिद्ध श्रूरवीर नेपोलिय-न वोनापार्ट (Napoleon Bonaparte) के जन्म लेने में श्रभी केवल छे वर्ष ही पड़े थे उसी समय में श्रर्थात् विश्सम्बत्

१=२० कस्टाब्द १७६३ में श्री स्वामी वनखरही जी महाराज ने श्रवतार धारण किया ॥ योगशास्त्र की सत्यता रखने के लिए, सच्चे साधुश्रों का श्रादश रूप वनने के लिए शताब्दों से यवनें। के श्रत्याचारों से पीड़ित तथा अज्ञान सागर में पित त सैन्धवें। (सिन्धु देश निवासियों) पर महती कृपा कर ज्ञान नौका पर चढ़ा के पार करने के लिए, एक नष्ट श्रष्ट तीर्थ गंगा का पुनरुद्धार करने के लिए तथा श्रज्ञानान्धकार के साथ संश्राम जोटने के लिए, एक श्रात्मा ऐसे युद्ध स्थल (कुरुक्षेत्र) थानेश्वर श्राम में प्रकट होता भया जहां कौरव पार्डवों से श्रादि लेकर कई वीरों ने अपनी वीरता का परिचय दिया था॥ ऐसे पवित्र आत्मा तथा योग सिद्धियों के अधिपति वात्रक की वाल कीड़ा देखने का, सोभाग्य कुरुक्षेत्र नगर में

पक गोड़ ब्रह्मण को ही मिला॥

पण्डित रामचन्द्र शर्मा ही उसी गौड़ ब्राह्मण का शुभनाम था जिनके यह में ऐसे बालक ने अवतरण किया था आप अच्छे विद्वान थे और कर्मकाण्ड में भी सुनैष्ठिक थे॥ साथ में उदारात्मा और दानवीर भी थे॥ कैलास पित महादेव में आप की गाड़ प्रीति थी॥ सर्वगुण सम्पन्न हो ते भी पूर्ण युवावस्था तक आप एक कम सर्व सुख सम्पन्न ही थे॥ एक कमी वह यही थी कि आपको पुत्र सन्तान नहीं होता था॥ आप शास्त्रों के बाता थे अतः यह भी जानते थे कि:—

> श्चपुत्रस्य गतिनीस्ति स्वर्गे नैव च नैव च ॥ धनं धान्यं च रत्नं च तत् सर्वं पुत्रहेतुकम्। नमित्ततं यत् पुत्रेण तद्दव्यं निष्फलं मुवि ॥ पुत्रादिप परो बन्धुर्न भूतो न भविष्यति ॥

अत एव श्रापको सर्व सुख तथा अपनी विद्वता फीकी ही लगती थी।

मनोरमा आपकी धर्म पत्नी का शुभाभिधानथा ॥ ये ही ऐसे भावी बालक की अपना स्तन पान कराने की सीभाग्यवती हुई ॥ जैसे पतिवता स्त्री के लक्षण कहे हुएँहें वे सब इन में थे किन्तु पुत्रकी गोदी में कीड़ा कराने से विश्वतरहने का दुःख इनकी भी बहुत ही विह्वल कर रहा था॥

श्री स्वामी मेलाराम जी उदासी उन दिनोंमें एक प्रसिद्ध महात्मा थ - जो शतसंख्याक मण्डलेश्वर कहे जाते थे ॥ क्यों कि उनकी मण्डली में एक सौ साधु लोग रहते थे ॥ वे अपनी मण्डली के साथ देशाटन करते २ किसी समय अपने गुरु द्वार कुरुक्षेत्र में आये॥ आप उसी समय के ऋदि सिद्ध सम्पन्न श्वदितीय महात्मा थे ॥ कई ब्रह्स्थी तथा साधु लोग श्रापकी शरण में रहने से श्रपनी मनकामनाएं पूर्ण कर सकतेथे ॥ ऐसे चरित्रों से विख्याति भी श्राप ने बहुत ही प्राप्त कर ली थी ॥

पं रामचन्द्रजी साधु सेवी तो पहले से थे ही किन्तु युवा-वस्था की समाप्ति होने तक भी जब उन्होंने देखा कि पुत्र सन्तान नहीं हुआहै तब वे इसी अभिलाषा से स्वामी मेलारामजी की शरण में जाने की उद्यत होते भए॥ वहां जाय के उन्होंने स्वामी मेलाराम जी के। बड़ी श्रद्धा श्रौर प्रेम से श्रभिवन्दन किया श्रौर इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे पूज्यपाद महास्मा श्री ! में श्रापके दर्शन प्राप्त कर निः संदेह श्रपने को श्रहोभाग्यी समझता हुं , त्राप जैसे महात्मात्रोंके समक्ष में पुरुवात्मा ही त्रासकतेहैं 🛚 स्वामी मेलाराम जी पं० रामचन्द्र की श्रद्धा श्रौर भक्ति देखकर वहुत प्रसन्न हुए और उनको कहने लगे कि हे श्रद्धास्पद! श्राप बड़े ही सजन दीखतेहैं, श्रापकी कीमल वाणी ने इमारा मन प्रफ़्लित कर दियाहै हम चाहते हैं कि आप हम से क़ुछ मांगलेवे पं० रामचन्द्रजी कहने लगे कि हे पूजनीय स्वामीजी! इसमें कोई संशय नहींहै कि श्राप सब कुछ दे सकतेहैं किन्तु इस समय मेरी इच्छाहै कि त्राप अपने पवित्र चरण कमल हमारे ब्रह में पधार कर हमें पावन करें ॥ स्वामी मेलारामजी तो उनकी बात मानने की पहले ही कह चुके थे अत एव सहर्ष उनके धर पर पधारे॥ प्रतामचन्द्रजी तथा माता मनोरमा ने स्मामी मेलाराम जी की शास्त्रोक्त विधि से पूजा की श्रौर उनका पादोदक स्वयं ग्रहण करके सारे प्रहमें छिड़काया श्रीर बड़े प्रेम से उनकी

मोजन भी कराया ॥ तत्पश्चात् कुछ पार्मार्थिक वार्तालाप के अनन्तर स्वामी मेलारामजी ने पं० रामचन्द्रको कहा कि आपको अद्धा तथा साधुमाक्त अनिवंणीयहै, हम बहुत प्रसन्न होवेंग यि आप हम से कुछ मांगोंगे ॥ पं० रामचन्द्रजी ने कहा कि हे देव ! आप सब कुछ ज्ञानतेहैं कि हम पुत्र सन्तान से आज तक वश्चित ही रहेंहें शास्त्रों में पढाहै कि सत्पुत्र से ऐहिक और पार लौकिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं ॥ यि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही हमारी इच्छा पूर्ण करें ॥ स्वामी मेलारामजी कहने लगे कि हे ब्राह्मण कुलदीपक! आपके प्रहमें दो पुत्र होवेंगे किन्तु उनमें से पहला हमको देना॥ तदनन्तर स्वामी मेलारामजी यथा योग्य रीति से वहां से बिदा हुए ॥

वि० सं० १८२० को प्रविष्टहुए पूरा सप्ताह ही केवल हुआथा और दुर्गाष्टमीमें एक दिन, श्री रामजयन्तीमें दोदिन तथा कामदा एकादशी में चार दिन पड़े थे अर्थात् चेत्र मास के शुक्क पश्चकी सप्तमी तिथि को सोमवार के दिन रोहणी नक्षत्र में पं० रामचन्द्र के इक्कीस कुलों को तारने वाला, धर्म की ध्वजा फहराने वाला योग सिद्धियों के चमत्कार दिखाने वाला भावी बालक श्रीस्वामी मेलारामजी के वचनानुसार उसी गौड़ ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होता भया ॥ इसमें अत्युक्ति नहीं होगी जो हम यों कहें कि पं० रामचन्द्र को इस दिव्य बालक के जन्म से इतना ही प्रमोद हुआ जितका राजा दशरथ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रके जन्म से हुआ था पं० रामचन्द्रजी ने बहुतसा द्रव्य प्रदान किया तथा सुयोग्य द्विजपिर इतों से इस अल्लोकिक वालक का जात कर्म संस्कार कराया गया तथा जन्म लक्षके अनुसार जन्म पत्रभीवनाया गया ॥ पाठकों के विनोदार्थ हम कुएडली यहां भी देते हैं —





इनकां संक्षेपसे फलादेश दिखाने का भी थोरा सा कष्ट उठा लेते हैं —

नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽथ दुश्चिक्यनाथः भवेत्त्त्रिकोणे यदिकेन्द्रवर्ती राजा भवेद्धार्मिक चक्रवर्ती॥ केंद्रे शुभोदयैकोऽपि वली विश्वप्रकाशकः। सर्वे दोषाः चयं यान्ति दीधीयुश्च भवेत्प्रभुः॥

अर्थ- "जन्म स्थानमें जो कोई नीच ग्रह बैठा होवे उसके राशि का मालक श्रथवा तीसरे स्थान का मालक यदि त्रिकोएमें अथवा केन्द्र में बैठा होवे तो वह पुरुष चक्रवर्ती राजा या धार्मिक विश्व में प्रकाश करने वाला होताहै और उसके सब दोप नाश हो जातेहैं तथा वह बड़ी श्रायु वाला प्रभु होता है"॥ यहां चन्द्रमाका ग्रह दशवें स्थान में पड़ा है जो बली ग्रहहै॥

जन्म पत्रके साथ उनकानाम करणभी हुश्रा श्रोर चिरआवी "भालचन्द" उस बालक का नाम रखा गया॥ यही बालक हमारे लोक परलोक का आध्रय श्रोर भावी सिद्धेश्वरहै॥ दो वर्ष के पीछे उस गाँउवंशावतंस पं० रामचन्द्र को माता मनोरमाकी पवित्र कुक्षी से दूसरा बालक भी उत्पन्न हुन्ना जिसका नाम साधुराम रहा ॥

भालचन्द्र ने श्रपने नव जन्म दिन अर्थात् ९ वर्ष माता पिता का हर्ष बढाते हुए व्यतीत किये, उसके मुख कमल की ज्योतिमें दिव्य तथा ईश्वरीय भाव टपक रहा था श्रव वह समय त्रा गया था जब वे गुरुकुल - निवास योग्यथे ॥पं॰ राम चन्द्रजी यद्यपि स्मामी मेलारामजी के वचन भूले नहीं थे तथापि उनके चित्तने नहीं चाहा कि ऐसा मनाहर वालक हमारे से सर्वदा के लिए बिछर कर कहीं बन श्रीर झंगलों में जाकर श्रपना डेरा जमावे॥ किन्तु पराई वस्तु कहां तक श्रपनी हो सकतीहै श्रतः भालचन्द्र जिनकी वस्तु था उनके पास स्वयं ही जाता भया॥ झंगल के रस्ते से हमारा चरित्र नायक बालक स्वामी मेलाराम जी के पास जाकर साष्ट्रांग प्रणाम कर ऋात प्रेम तथा नम्रतास प्रार्थना करने लगा कि हे गुरो वर्थ्य! इस शरणागत दीन बालक को कृपया श्रपनाइये, मेरे को गुरु दीक्षा देकर मेरी योग शक्तियों का विकाश करिए॥ स्वामी मेलारामजी तो ऐसे भावी बालक को जानतेही थे श्रतः वि० सं० ६८३० के वैशाख शुक्कातृतीयाको उनको "सत्य नाम" का मन्त्रोपदेश देकर चर्णामृत पिलाय उदासीन सम्प्रदाय में लाया श्रीर कहने लगे कि "हे सुपुत्र! झङ्गलके रास्तेसे वृक्षों का खण्डन करता हुआ आयाहें अत एव तरा नाम वनखण्डी रखते हैं ॥ तू सिद्धियों से पहले ही सम्पन्नहें श्रत एव न तो तेरे की किसी विशेष विद्या पढ़ने की श्रावश्य कताहै और न बहुत काल समीपतामें रहनेकीही स्नाकांक्षाहै॥ थोरा समय यहां रहकर फिर कुछ साधुर्श्रों की साथ लेकर तीर्थ यात्रा के मिससे अपने तपा बल तथा योग जाकियों का





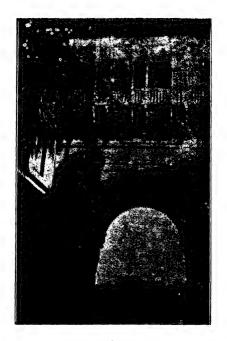

राज्य घाटकी ढयोडी संगमरमरको पूर्व दिशाका चित्र।





प्रभाव दि**खा**ता हुन्ना पाञ्चभौतिक जीवों के उपकार में उद्यत हो जाना॥ "

श्री स्वामी वनखएडीजी स्वामी मेलारामजी के ज्येष्ट शिश्य थे



## **तृतीयसर्ग**





मी वनखण्डीजी वि०सं० १८३० से १८३६ तक अपने गुरूजी के मगडलीके साध ही फिरते रहे तथा विद्या अध्ययन करते हुए योगभी सीखते रहे फिर ३६ के कार्तिक मास में एक योगीके संगम निकल पड़े जिसके साथ साढे तीन साल रहे फिर वि०सं० १८४० में हरिद्वार कुम्भपर गए जहां उसी योगी राज का सङ्ग छूट गया कुम्भ करके फिर अपने गुढजी से मिले

गुरुजी के साथ मिल कर कुरुक्षेत्र गए श्रीर योग सीखते रहे श्रीर उसीही ४० के वि०सं० में गुरु जी की श्राक्षा से कुछ साधु साथ में लेकर चार धामों की यात्रा को निकले।

वि०सं० १८४१ में श्री स्वामी मेलारामजी के बड़े गुरु द्वारे फुलेली गाम (रिज्रास्त पटियाला के पास) में पहले २ गए फिर हरिद्वार होते च्रीर वि०सं० १८४२ में प्रयागराज के माघ मासके कुम्स

#### **Site to the trace of the state of the state**



राज्य घाट की ढयोढी संगमरमरकी पश्चिम दिशाका चित्र।

पर गए, मगडली साथ में थी॥ वहां से होकर बनारस, काइमीर तथा बीचकी यात्रा करते हुए अमरनाथ को सिधार जहांसे लौट कर किर काश्मीर में श्राए श्रीर वहां मण्डली छोड़ दी॥

वि०सं० १८४३ श्रावण—शुक्का पूर्णमाली को सिद्धस्थान से सिद्धों ने दर्शन कराने की इच्छा से दो साधु भेजे तब मएडली छोड़ कर एकाकी सिद्धाश्रम को प्रधारे जहां सिद्धों ने स्वामीजी का बड़ा ही श्रादर सत्कार किया श्रीर म्साल श्रपने पास रक्ख दिया वहां से वि०सं० १ म्पर में सिद्धों के साथ हरिद्वार कुम्भ पर गए वहां गुरुजी के मण्डली को सहित दर्शन किए किर ४२-४३ के साल सिद्धाश्रम में रहे वहां वि०सं० १ म्पर के श्रावली पूर्णमासी को अमरनाथ की यात्रा को गए जहांसे भाद्रमास में छोट श्राए भेलम नगर (वितस्ता नदीं के किनारे) वजीरावाद श्राए श्रीर पञ्चावकी यात्रा करते २ लाहोर श्रमृतसर होते घूमित हुए माघ मासमें प्रयाग के कुम्भ पर गए वहां गुरुजी के शुभ दर्शन भी होते रहे॥ वि०सं० १८४५-४६ में चित्रकूट और उसके श्रास पास श्रटन करते रहे॥

ाव०सं० १८५७ में गुरु नानक रीठा में आए वहां एक मास रहे और फिर काठ गुदाम होते हुए बद्रीनाथ की यात्रा की वहां गुप्त पहाड़ों में अनेक सिद्ध लोगों से मिलते रहे ५८—४६ सालभी बहां ही बिताया फिर ६० में हरिद्वार से होते हुए आवण मास में अमृतसर आये वहां छः मास रहे तथा पंजाब की यात्राकी फिर वि०सं० १८६१ में हरिद्वार आये जहां कनखल वाले बावा मनोहरबासजी उदासीन और कई अन्य साधु स्वामी जी से योगाभ्यास सीखते रहे वहां तीन साल रहे और वि०सं० १८६४ का वैसाख वाला कुम्भ वहां करके अपने दो गुरु भाई और अभ्यागत बाबागंगारामको साथ लेकर मएडला वांध कर आसाम देशकी और बढते भए मथुस मुरादावाद, नैमिषारएय,

सीता मड़ी, जनकपुरि, श्रयोध्यापुरि, काशी, हरि हर त्तेत्र, गया जी, तथा वर्दवान, होते हुए औगंगा सागर कलकत्ता पहुँत्रे फिर ढ़ाका श्राकर श्रासाम गोहाटी में प्राप्त होते भए॥

श्रब हमारे पाठक यात्रा प्रसंग में मन लगाये २ शायद् थकित हो गए होंगे अतः विश्वाम दिलाने के लिए स्वामीजी के सिद्धिका थोरा सा वर्णन कर देतेहैं॥ स्वामी जीत्रपनी मण्डली के सहित श्रासाम देशमें विराजमान रहि कर श्री मद्भागवत का एकादश स्कंधका एक ऋध्याय श्रीर गीता व गुर उदासीन कीमी वार्णी का पाठ नित्य करतेथे तो श्रापाड़ शुक्का पूर्णमासी भी श्रा गई इसी को ही व्यास पूजा कहा जाताहै जब सब महानुभाव खास कर विद्यार्थी वर्ग अपने गुरु जनों की विदेश रीति से पूजा करतेहैं ॥ इसी त्योहार पर आम्ररस का नैवेद्य देने का बड़ा ही पुराय-फल कहा गयाहै किन्दु मुश्किल की बात यह थी।के बाय श्रादि के दोष से उस ऋतु में वहां श्राम हुए ही नहींथे श्रतः उपलब्ध नहीं हो सकतेथे अब हमारे स्वामी जी के मण्डली के साधु इस वार्षिक महा पर्वकी पूजा के श्रङ्ग भङ्ग होने पर अत्यन्त चिन्तातुर हुए श्रव वे मनमें भले प्रकार ठान स्वामी जी के श्रागे यह अपनी उत्कण्ठा प्रकट करते हुए कहने लगे कि है गुरो! श्रापकी योग शक्तियों के आगे यह तुच्छ काम पूरा होना कोई बड़ी बात नहींहै, श्राप पूर्ण दयालु हैं हमारी घृष्टता क्षमा करें श्रीर पूजनार्थ श्राम कहीं से मंगा देवें । स्वामी जी ने एक गुटिका निकाल कर एक साधु को देकर कहा कि इस को मुखमें रखने से तृ एक क्षणभरमें देहली नगर में पहुंच जायगा, वहां कई बड़े वर्शाचेहैं उनमें से कहीं से भी यथए श्राम ले श्राना॥ इस योग गुटिका का यहभी प्रभाव रहेंगा जो तू तो सब को देखेंगा श्रीर तेरे को कोई नहीं देखेंगा ॥ सबके देखते २ वह साधु वहां लुप्त हो गया और देहली में जा का वारद हुन्ना वहां से यथा-

भिलिषत त्राम लेकर थोरी ही देरमें त्रासाम में त्रा निकला। श्रागामि दिन पर सब साधुओं ने स्वामी जी की पूजा की श्रीर श्राम्न रस का प्रसाद लेकर सब स्वामी जी की यौगिक शक्तियाँ की प्रशंक्षा करते हुए ईश्वर गुणानुसार गाने लगे॥ त्रासाम देश में स्वामी सालभर रहे अर्थात वि०सं० १८६५ सारा वहां विताया वि०सं० १८६६ में पर्शु राम कुएड, बालवा कुण्ड, कारुदेश. कामाक्षि देवी के दर्शन करते २ मक सुदावाइ श्राए जहांस फिर भागलपुर स्राकर मधुसूदन भगवान के दर्शन किए स्रोर फिर मुंगेर से होते हुए वि॰सं० १८६६ में प्रयागराज के क्रम्म पर आए जहां स्वामी वनखएडी जी अपनी मण्डली के साध थे वहां से उनके गुरुजी श्री स्वामी मेलारामजी भी अपनी मण्डली सहित पधारे हुए थे॥ व अपने शिश्य की ऋदि— सि। द्व सम्पन्न योग से सुयोग्य निष्ठा वाला देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ वि०सं॰ १८६७ में नेपाल की शिवरात्रि की वहां से मुक्ति नाथ गए वि०सं० १८६८ में फिर ब्रासन सार से होते हुए कटक श्राए जहां से फिर जगन्नाथ पुरी गए फिर ब्रह्मपुरा हो कर वि॰सं॰ १८६६ में गोदावरी के कुम्भपर श्राए जहां फिर गुरुजी के मएडली सिहत दर्शन हुए ॥ श्रापभी समण्डलीकथे ॥ वि०सं० १८७० में उज्जेन कुम्भ पर आए पूर्व न्याई ईहामी अपने गुरूजी के दर्शन हुए वहां से भोपाल श्रीर हैदाबाद दक्षिणसे होते हुए पक्षी तीर्थ वालाजी शिवकांची विष्णुकांची मद्रास श्राये-७१ का सम्बत मद्रास प्रान्त में ही व्यतीत कीया वि॰सं॰ १८७२-रामेश्वर संगलद्वीप ( लंका-सीलान ) मलवार पद्मनाभ जनार्दन श्रौर जंगबार गए॥ वि०सं० १८७३ में भारत चर्ष से बाहर श्रदन, गुवादर बन्दर, मस्कतबंदर साताद्वीप को भी गए वहां से फिर वि०सं० १८७४ में भारत वर्षमें आकर कळीकट, बैंगलीर, मैसूर, किष्कन्धा सीलापुर, पंडरपुर, श्रौर पूना होते हुए बर्म्बई श्राये फिर गोवा श्रौर दीव बन्दर होते हुए वि०सं० १८७४ में बम्बई में श्राए॥ स्वामी जी जहां कहीं जाते थे वहांकुछ न कुछ उपकार अवश्य करते ही थे॥ कई प्रहस्थी लोग शरण में आकर सदुपदेश प्रहण कर पेढिक तथा पारलौकिक सुख सम्पादन करते थे॥बम्बई के निवासियों। ने वहुत ही चाहा कि स्वामी जी सदैव यहां रहें किन्तु स्वामी जी केवल वहां छः मास ही रहे श्रीर विशेष श्राग्रह होने पर श्रपने दूसरे नम्बर — छोटे गुरु भाई बावा गुरुमुखदास जिसको थोरा सा योग मार्ग का ज्ञान बता दिया था श्रीर थोरी बहुती सिद्धियां भी कमा सकता था उसको ऋपनी मण्डली सहित वहां सदैव बम्बई में रहने की कहा और अपने साथ केवल दो साधु एक त्रपना तीसरे नम्बर का छोटा गुरुभाई बावा सन्त दास और दूसरा श्रभ्यागत साधु गंगाराम को साथ लेकर सिन्धु देश की पावन करने का विचार करते भए॥ वि०सं० १८७६ में डाकौरजी होते दाऊद गोदड़ा की भाड़ी होते बीचकी यात्रा करते त्रांबू त्राये वि०सं० १८७७ जुनागढ़ आये शिवरात्रि गिरिनार में की फिर प्रभासादि होते वि०सं० १८७८ में सुदामा पूरी होते फिर दोनों द्वारका में श्राए जहां से मांडवी नारायण सरोवर मगरभीम होते हुए सिन्धु देशमें पदारोपण करते कराची गये कुच्छ दिन रहि वहां लोगोंको उपदेश रूपी असत पान कराया॥



# चतुर्थसर्ग

#### २४४४४४४४४६ १ सिन्धु देशागमन (५ १



सम्बत १००० में सिन्धु देशमें कराची उद्दा में महाराज गुरू श्रीचन्द जी की धृणी परि निमस्कार कीया फिर केटरी से होते हुए दिवाली है द्राबाद में की॥ इस समय यहां हैद्राबाद में विश्लो (हैज़ा कालरा Chollera) की श्राति प्रचण्ड व्याधि श्रापनी मृगया

मं मत्त थी। नित्य कई मनुष्य इस पिशाचनी के पञ्चा लगने से इस संसार की यात्रा समाप्त कर देते थे॥ यह दशा देख स्वामी जी का चित्त द्रवीभूत हो गया श्रीर ऐसे दुःख- पीडित जना के दुःख छुड़ाने में यथाशक श्रायास करने का प्रयत्न करने का निश्चय करते भए—

> वास उसी में है विभूवर का है बस सचा साधु वही। जिसने दुःखियों को अपनाया बद कर उनकी बांह गही॥ आतम स्थिति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही। पर हितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही॥

स्वामी जी के ऐसे विचार करने से ही नगर के लोग उन

के सत्कारार्थ मिलने श्राए और श्रपने दुःख निवृत्तिकी प्रार्थना करने लगे ॥ स्वामी जी तो पहले से ही तय्यार थे सी उन्होंने गाय का द्वध मन्त्रित करके विभूती के साथ उनको दिया श्रौर कहा कि इसमें गंगा जल मिलाय के सारे नगरमें परिक्रमा रूप से सेंचन करो ऐसा करने से ईश्वर कृपा से यह त्रापदा हट जायगी॥ यथोक्ति रीति से सब लोग एकत्र होकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से यथा निर्दिष्ट कार्य कर श्राए। दूसरे ही दिन कल्याण हो गया बिमारी का नाम निशान न रहा और जो लोग नगर का परित्याग कर गए थे वे लौट कर आने लगे और नगर बसता गया। ऐसे उपकार से स्वामी जी का नाम सारे सिन्धु देश भर में ख्यात हो गया, बहुत दूर दूर के लोग दर्शनार्थ त्राते रहे: स्वामी जी भी सब की हरिनाम उपदेश देकर उनके क्रेश काटते रहे॥ अब स्वामी जी की हैद्रावाद में रहते एक साल हो गया अतः वहां से श्रागे बढने का विचार करते भए॥ एक दिन हैद्राबाद के सब नगर नायकों से स्वामी जी प्रार्थित होते भए कि आप यहांही सदैव के लिए रहें किन्तु स्वामी जी ने कहा कि श्रभ्यागत साधु गंगाराम और श्रपने छोटे गुरु भाई सन्तदास की यहां छोड़ देता हूं श्रौर मेरेकी शास्त्रीं में माननीय मैनाक पर्वत के खएड, कोटि तीर्थ को नाम रख कर प्रकट करनाहै क्यों कि वेदों तथा शास्त्रोंमें इस सिन्धु तीर्थ की बड़ी महिमा वर्णितहै सिन्धु गंगा जिस में सात गंगाएं श्राकर मिलतीहैं उसका महत्व भी शास्त्रों में कई जगह आया है। यवनों के राज्य से पहले यहां पर क्रम्भ का मेला भी लगता था। त्रत एव मेरी प्रबल इच्छाहै कि अपनी रोप श्राय ऐसे पुरूप स्थल पर बिताऊं॥ ऐसे वचन सुन कर कोई आग्रह नहीं कर सका श्रीर स्वामी जी भी सबकी श्राद्यीवीद देकर बिदा होते भए। साधु गंगाराम जी स्वामी जी के श्रत्यन्त प्रेमी थे उनकी इच्छा वियुक्त होने पर न थी स्वामी जी नित्य प्रातः काल दर्शन देने का वरदान देकर तथा अपने पादुके स्थापित कर, उनके सेवा का भार उनके ऊपर रख कर वि॰ सं० १८७६ की दिवाली कर एकाकी आगे को प्रस्थान करते भए। आते र वि० सं० १८७६ में सेरपुर आये सेरपुर में एक पक्ष रहे और फिर रोहिड़ी में आए जो सिन्धु देश के पूर्व भागमें एक प्राचीन नगरी सिन्धु गंगा के तीर पर आज तक भी स्थितहै ॥ यहां आने से स्वामी जी से प्रथम परिचित होने का सौभाग्य रोहिड़ी निवासी सठ धुमणमल और रीझूमल को मिला; व दोनों बड़े ही भावुक सज्जन थे और स्वामी जी के रोज दर्शन से अपने को छत्य र मानने लगे और उनसे गुरु दीक्षा लेकर उनके सेवक भी वने ॥ तुलसीराम नामक एक रोहिड़ी निवासी प्रमी स्वामी जी की निरन्तर सेवा में रहताथा हम आगे चल कर देखेंगे कि यह महात्मा स्वामीजी का ज्येष्ट शिश्य होगा ॥ स्वामी जी रोहिड़ी में चार मास रहे ॥



### पंचमसर्ग

#### 



रे दिनों के पश्चात् उपरोक्त सेठ घुमणमल के भाई हासानन्द के पुत्र दयामल का चूड़ाकर्म संस्कार (झंड) होने वाला धा स्वामीजी ने सेठियों से कहा कि यहशुभ कार्य श्री सिन्धु गंगा के मध्य वर्ती मेठ जातीय पहाड़, केरिट तीर्थ नाम रख कर जहां परि कुशावर्त घाट परि चक्र तीर्थ भी नाम रखिना है सिन्धु सरस्वती गंगा

मं जो टायूहे वहां करो सिटियोंने स्वामी जी का कहना सहर्ष स्वीकार किया श्रीर स्वामी जी के साथ सब मिलकर नात्र में बैठ कर श्री साधु बेला तीर्थ पर श्राए श्रीर लोग तो श्रपना सब कार्य कर चले गए श्रीर स्वामी वनखण्डी जी महाराज वहां ही श्रपन प्रेमी सेवक तुलसीराम के साथ विराजमान होते भए। वह शुभ दिन वैशाख कृष्णा द्वितीया का था जब कि स्वामी जी वि०सं० १८८० में वहां धूनी लगाकर विराजित होते भए। यहां तीन बट वृद्धों को श्रपने हाथ से लगाकर नीचे बैठ कर इन्होंने श्री गुरु बाबा श्री चन्द्र देवकी श्राराधनार्थ तपस्या

Y w**ebs whi** willims will be held in held in

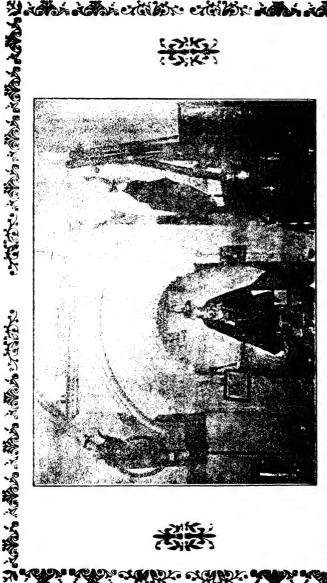

कोठार के मीतर मंदिर थ्री श्रन्न पूर्याजी का いませた。そのようないからない

की जिन्होंने साद्यात् प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और कई वरदान देकर आक्षा करते भए कि है वत्स ! इस तीर्थ स्थान की ऋथिष्ठात्री देवी ऋश्वपूर्णा स्थापित करो , इस लिए उसकी उपासना तेरे लिए ऋविक्कीय है उसको प्रसन्न कर, यों कहते हुए वे ऋन्तर्थान हो गए॥

अब स्वामी जी श्रन्नपूर्णा देवी की उपासना में लगे। दर्शन होने में क्या विलम्ब था, वे समाहित चित्त तो पहले से हीथे। नव दिन के अनुष्ठानसमाप्त होने पर देवी भी " वरं ब्रहि ! वरं बहि!! कहती हुई प्रकट होती भई। स्वामी जी ने दिल खोलके देवीकी स्तृति की और श्रपना श्रमिप्राय प्रकट करते हुए कहा कि हे जगजननी! मेरी इच्छोहै कि इस तीर्थ स्थान पर श्रन्नका श्रक्षय दान होता रहे जहां साधु, महात्मा, विद्यार्थी, श्रातिथी, यात्री त्रादिक सब लोग यहां भोजन कर सदैवतृप्त होते रहें श्रीर श्रपनी मनोंऽभिलाषाएं पूर्ण करते हुए श्रापके गुणानुवाद गाते रहें। देवी अन्न पूर्णा ने एक हरड़ का कमएडल देकर स्वा मी जी को कहने लगी कि है योगाचार्य्य ! जब तक लोगोंकी श्रद्धा भक्ति बनी रहेंगी तब तक इस कमग्डल के प्रभाव से अन्न की कभी भी क्षति नहीं होगी, जितने भी लोग यहां श्राएंगे सब स्ना पी कर तुप्त हो जायेंगे। ऐसे वचन उद्यारती हुई जगदम्बा देवी श्रश्नपूर्णा गुप्त रूप से श्री साधु बेला तीर्थ में निवास करती भई। स्वामी जी ने उसी ही दिन कमराडल की पूजा प्रतिष्ठापन कर कुमारी भोजन कराया। सक्खर, भक्खर, रोहड़ी श्रादि समी प वती नगरों की यावत् कन्याएं वहां स्राकर एकत्र हुई सबको भोजन कराया गया॥ यह प्रणाली कुमारी भोजन की आज तक चली ऋातीहै प्रति वर्ष दोवार नवरात्रों के ऋष्टमी पर दुर्गा देवी के उपरुक्ष में बड़ा भारी कुमारी भोजन कराया जाताहै॥

तत्पश्चात् प्राण प्रतिष्ठा से गणेश; हनुमान, सत्यनारायण, पिपलेश्वर, सिद्धेश्वर, वटेश्वर श्रादि देवताओं की भिन भिन स्थानों पर स्थापना की ॥ उस तीर्थ स्थान का साधु वेला (श्री गुरू वनखरडी जी महाराज सार्थों को बहुत रखतेथे इस कर इसका श्रापने) नाम रक्ख दीया और घाटों की रचना कराके उनके निम्नालेखित नाम रखते भए यथा १ राज घाट २ वरुण घाट ३ गो घाट ४ देवी घाट ५ हरिद्वारघाट ६ गणेशघाट ७ रामघाट ८ कुशावर्त घाट ६ सरस्वती घाट १० सूर्य घाट ११ विष्णुघाट १२ शिवघाट १३ ब्रह्माघाट १४ दुःखभञ्जनी घाट १५ विष्णुघाट १२ शिवघाट १३ ब्रह्माघाट १४ दुःखभञ्जनी घाट १५ विष्णुघाट १६ यमुनाघाट १७ भैरवघाट १८ यमघाट श्रोर १६ कुवेरघाट ॥ तत्पश्चात् गुरु मन्दिर की स्थापना की जिसमें गुरु प्रन्थ साहिब (उदासी नों की कौमी बाणी) जी पथराए गए॥ इन सब मन्दिरोंके दर्शन करने तथा घाटों पर स्नान करने से इतना ही पुण्यहै जितना श्रन्य तिथोंका कहा गय है॥

स्वामी जी को अब यहां आए दो वर्ष हो गए थे वि०सं० १८८२ में गोदावरी कुम्भ पर गए और अपने गुरू जी का दर्शन कीया तथा वि•सं० १८८६ श्रावण मासमें अमरनाथ गये साथ में गुरमुखदास जी गुर भाई (बंबईवाले) थे और वि०सं० १८८७ फिर दूसरे सालभी अमरनाथ गये साथमें अपनां चेला विशनदास चार साधू अभ्यागत साथमें थे और महन्त द्यामदास (खट वाली धर्मसाल शिकारपुर वाले साथ में गये थे वि०सं० १८८८ में हिरद्वार के कुम्भ (इस लिए एकदो साधु श्रीसाधुबेला तीर्थ में छोड़कर और सात आठ साधु अपने साथ लेकर) पर गए वहां अपने गुरुके मण्डली सिहत दर्शन किए लौटते मधुरा बुन्दावन, गोकुल आदि तीर्थों से होते हुए श्री साधु बेला तीर्थ में वि•सं० १८८८ में लौट आए॥ वि०सं० १८९९ में भी स्वामीजी दश वारां साधों को लेकर वि•सं०

対するではない とかかなかなか 2000年8年8年8年8年8

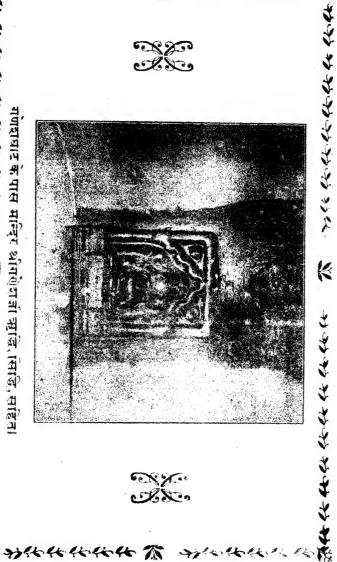

依



なるるななななななななな 动体体体体体体 १६०० का हरिद्वार कुम्म कीया छावनी वना कर रहेथे परमहंस अवस्था को थारण कीया अपने गुरूके मण्डली सहित दर्शन कीए अखाड़ मास में थी साधु वेटा तीर्थ में पहुंच गयेथे विष्णु दास शिश्य सदा साथ होर यात्रा में रहिते थे॥

वि०सं० १६०८ प्रयाग ऋषं कुम्भी थी स्वामीजी मुल्तान . वावे नानकजी के देहिरे होते गये लौट ते हरिद्वार, कुरुक्षेत्र परि ब्रहिण सूर्य का कर मुल्तान से होते ऋषे साथ में बड़ा चेला विश्वनदास, दो श्रभ्यागत साधू थे॥

श्री साधु वेला तीर्थ में पधारे जब स्वामी जीको बीस वर्ष हो गए और इसी बीच में वे अपनी सिद्धियों का विकाश कर संसाराग्नि –प्रदग्ध चित्त वालों को श्रात्मक उन्नती के साधन वता कर उन्हें शांत चित्त करते भए॥ वि०सं० १६०० ( क्र. श्र. १=४३) में श्रंथ्रेज़ों के राज्य की विजय पताका फहरा रही थी श्रीर मीरों का अब राज्य पर कोई ऋधिकार नहीं था। पहला राज्य कर्मचारी जो यहां आया उनका नाम कैप्टन पेड्क वेल्स (Capt: Pank Wales) था। कलेकुर के भी ऋधिकार इन्हीं को थे। वे जव सक्खर शहर में नियुक्त होकर श्राए श्रौर नदी के मध्य में श्री साधु बेला तीर्थ दृष्टि गोचर हुआ तब मनमें विचार करने लगे कि यदि इस स्थिल पर मेरा बंगला बन जाय तो श्रच्छा हवादार और सुन्दर रहेगा॥ दूसरेही दिन कारीगर मजूर लोग साथ में लेकर वहां गया श्रीर इमारत बनाने की उनके। श्राज्ञा देताभया। दिनको काम करके वे लोग रात्रि को भी वहां ही रह गए और दूसरे दिन ऊठके देखा कि दिवारे श्रादि जो कुछ बनावट की थीं वे ।गिरी पड़ी थी। पेंङ्क साहिब को जव इस बात का पता लगा तब उसने कहा कि यइ साधु मेरी इच्छा के प्रतिकूलहै श्रौर ये हिन्दू कारीगर लोग भी उससे मिले हुए 

किन्तु तीसरे दिन पर भी वहीं दशा देखी गई जो गत दिवस पर हुई थी। फिर पङ्क साहिबने सोचा कि येहिन्दू अथवा मुसलमान इस साधु से मिले हुएहैं श्रीर मेरा रहना यहां पसंद नहीं करते हैं इस लिए उसी दिन काम कराके रात्रि को गोरे सिपाही पहरे के लिए नियत कर दिए। किन्तु इनके रहते हुए तो श्रौर भी श्रिधिक श्राश्चर्य जनक घटना हुई जो निर्मित दिवारें श्रादि तो गिर गई किन्तु ई टें चुन्ना त्रादि भी वहां से उड़ गया जगह ऐसी वन गई मानों किसी ने भाड़ लगा दिया हो। पङ्क साहिव केती छके ही छूट गए अपने मनोरथ की असि। दि देख कर इस निश्चय पर ठहरा कि यह साधु कोई जादूगर दीखताहै ऋतः जव तक यह यहां से नहीं जावेगा तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्रपने मनमें ऐसी ठान के उसने स्वामी जी को वहां से चले जाने के लिए भी कह दिया। स्वामी जी तो उसके कहने मात्र से चम्पत हो गए। महात्माओं को सताने वाला श्रवश्य ही श्रनिष्ट को प्राप्त होताहै इसी में किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए श्रोर ऐसे ऋदि सादि सम्पन महात्माओं के साथ हाथ फंसान ब ले की तो बात ही क्या करनी चाहिए।

रात्री का जब पङ्क साहिब वाल वचों सहित सक्खर शहर में अपने घर में सो गया तब आधी रात को स्त्री समेत उसकी ऐसी व्यथा जान पड़ी जिससे वे दोनों अत्यन्त तड़फ रहेथे।यह पीड़ा बढ़ती ही गई; क्या करें? रात्रि के समय में भृत्य वर्ग सब निद्रा देवी की गोद में चले गए थे, कई यों की जगायाभी किन्तु वैद्य उसी समय कहां से आता? बहुत ही बिचारे तड़फतं र इस आकिस्मिक शूल का निदान विचारने लगे कि किस कारण से इस दुःख ने हम दोनों की आकान्त कियाहै। कोई ऐसा अपध्य सेवन भी नहीं कियाहै तो भी यह व्यथा बढ़ती क्यों जातीहै? इस प्रकार जब वे तड़फते तड़फते हार गए तब स्त्री को स्प्रण श्राया कि निःसंदेह यह व्यथा उसी साधुकी करामात है जिसके डेरे पर साहिब अपना बंगला बना रहे थे: उसी महा त्मा को दुःखाने का ही यह परिणामहै। पङ्क साहिब को भा यह बात जी से लगी और पश्चात्ताप करके कहने लगा कि प्रातः काल होते ही उसी महात्मा को ढूंढके क्षमा मांगुगा श्रीर उसा स्थान पर कोई छेड़ छाड़ भी नहीं करूंगा। ऐसी बातें करत २ उनकी पीड़ा कम होती गई श्रोर प्रातः काल ने भी पदारोपणकर लिया। साहिब बहादुर अपने अनुयायी साथ में ठेकर हमारे स्वामी जी के खोज में निकल पड़ा; शाम होते तक स्वामी जी को टरोलता रहा किन्तु स्वाभी जी के मिलने में अब किंचत देरी ही थी । निराद्य होकर मिस्टर पङ्क घरको लौट स्त्राया, वहां फिर उसको एक युक्ति सूभी , सब नगर नायकों को उसने बुला लिया और ऋार्डर (ऋाज्ञा) देताभया कि साधुवेटा वाले महारमा को अगर कल शामतक नहीं दूंढ लाओंगे तो सबकोकड़ी सज़ा दी जावेंगी। ऐसे कह कर रात्रि की सब दशा उन को विस्तार से वर्णन कर सुनाई। लोगों ने उसी समय से ही स्वामीजीका अन्वेदाण किया किन्दु जब उनके भाग्य में भी निराशा के चिह्न **ञ्चाने लगे तब वे सब एक स्थान पर एकत्रित होकर** ईश्वर के गुणानवाद श्रीर स्वामी जी का कीर्तन करने लगे। रश्ममाली दिनेश को अस्ताचल का वास लेने में अभी दो घएटों का ही केवल विलम्ब था जो स्वामी जी ऋपने भक्तों को राज्य दडरास वचाने के लिए वहां स्वयं ही प्रकट हो गए। सबके मुख से स्वतः ही जय जय का शब्द निकलने लगा तथा कैएन साहिव भी सूचित होने से ही सहसा स्वामी जी के चरणों पर गिर कर क्षमा मांगने लगे। स्वामी जीने उसको पूर्णतया पश्चात्ताप किया हुत्रा देख उत्तके श्रपराध क्षमा कर दिए। तत्पञ्चात् पेङ्क साहिब ने स्वामी जी को स्थान का परवाना भी लिक्ख दिया तथा सव मिल कर स्वामी जी को वाजों गाजों से श्री साधु वेळा तीर्थ पर ले गए।

ऐसे अद्भृत चारित्रों से स्वामी जी का यश अतिविस्तृत हो गया। कई राजा महाराजा देश देशान्तरों से आकर स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर ऋपने मलिन हदयों को परिपृत करते थे। वि० सं० १६०० इसी साल श्री स्वामीजी को हेद्रावाद सिन्धु में गङ्गादास अभ्यागत साधू जिसकी टिकाय आये थे वह देव लोक होगया था उसके भंडोर परि स्वामीजी को मनाइकरले गये थे ठौटते मांझादा लाङ्काणां में कुछ दिन रहे फिर अपने तीर्थ में आये श्रौर सिन्धु देशके मीर जो इस समय श्रंत्रेज़ों से पराजीत हो चुके थे उनका एक मुख्य वज़ीर दलपत सिंह जो श्री स्वामी जी के दर्शन करने रोज त्राता था वह अपने ग्रह परिजन का त्याग कर स्वामी जी की दारण में त्राया त्रीर उनसे दीक्षा लेकर साधु होने की कांचा करता भया। वि०सं० १९०० की शरद पूनम को वह उदासीन सम्प्रदायमें लाया गया श्रौर स्वामी जी ने हरि नारायणुदास जी उनका नामधेय रख्या। निरन्तर स्वामी जी की सवामें तत्पर रहने से हरिनारायणदासजी स्वामी जी के पूर्ण क्रपा पात्र वन गए श्रत एव उसी साल में ही कार्तिक वदी १० को स्वामी जी ने उनको कोठार की गद्दी पर विठाया इससे पहल वि०सं० १८८० वैशाख वदी २ से लेकर वि०सं० १६०० कार्तिक वदी १० तक कोठार का काम बावा विष्णुदासजी करते थ जो वि०सं० १८८० में अखाड़ वदी २ को स्वामी जी के शिर्य वने थे॥ ये वावा विष्णुदासजी हमारे स्वामी जी के ज्येष्ठशिश्य विय पाठकों के पूर्व परिचितहें आप तुलसीराम नामक प्रेमी सवक को भूले न होंगे। बस, ये ही तो वावा विष्णदासके रूप में अब पलट गए थे। आप वि०सं० १८६२ में गोदावरी कुम्भ वि०सं० १८८६ - फिर १८६७ में दोवारी कहामीर अमरनाथ और वि॰सं० १८८६ - फिर १८०० वाले हिर द्वार कुम्भ दोनों पर वि०सं० १६०८ प्रयाग अर्थ कुम्भी सभ यात्रा श्री स्वामीजी के साथ करीथी और ७४ वर्ष की आयु में जब आप वि॰सं० १६१४ अखाड़ वदी २ - प्रातः ४ वजे देव लोक हुए तव तक श्री साधु तीर्थ में ही रहे॥

एक समय में वाबा हिर नारायणदासजी को हरिद्वार में जाकर गङ्गाजी के दर्शन करने की इच्छा हुई तव श्री स्वामी वनखर्गडी जी महाराज ने उनको श्री साधु बेला तीर्थ में ही हरिद्वार घाट पर श्री गङ्गाजी के दर्शन करा दिए॥

कई विग्क महात्मा लोग श्री साधु बेला तीर्थ में स्वामीजी के सत्सङ्ग, भोजनादि की निश्चिन्तता श्रोरईश्वरपरायणताकी सुविधा देख विरकाल तक यहां निवास करते रहे। इसी प्रकार संमारानल से संतप्त होकर कई ग्रहस्थी भी स्वामी जी से दीक्षा लेकर उनके श्राज्ञाकारी श्रमुचर वन कर श्रपना ऐहिक पार लौकिक साधन सिद्ध कर उदासीन सम्प्रदाय को सुशोभित करने लगे। उपरोक्ति वावा विद्युदास श्रोरस्वामी हरिनागयण दासजी के श्रतिरिक्त उन में मुख्य शिद्य ये भी थे॥

३-बाबा ज्ञानदासजी— ये महात्मा चाचडा वियास्त के मिठनकोट नाम नगर में जन्मित हुए थे श्रीर १९०४ के पौष शुक्का—२ चन्दरात दिन को स्वामी जी के शिश्य हुए।

४-बावा सन्त शरण जी— इनका जन्म खानपुर रयास्त बहावलपुर के पास नवांकोट का था वि०सं० १९०४ के पौप-शुक्का-२ चंद्र रात दिन को स्वामीजी के शिश्य हुए आपका जन्म नाम लोकूमल था॥ पु-बावा ईश्वर दासजी— श्रापका जन्म कप्रथला रयास्त का था। वहां एक सरदार के श्राप धुपुत्र थे॥ वि॰ पं॰ १९०६ के माधकी संक्रान्ति पर स्वामीजी के शिश्य हुए॥ वि॰ पं॰ १९४४ पोप वदी १० रविवार संध्यारात्री के। दो बजे श्रापने प्रथ वर्ष की श्रवस्था में इस शरीरक्षपी पुराना चोला त्याग दिया। श्रापकी सब लोग चाचाजी कर पुकारते थे॥

६-स्वामी हरिप्रसाद्जी— ये पूर्ण विद्वान् थे जिनको स्वप्न में भी प्रकृति तथा प्रकृति जन्य पदार्थों का लेश मात्र न था केवल मात्र ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में श्रासक्त चित्र श्री स्वामी जी के परम पुनीत शिश्य थे। वि० लं० १९१० में तीर्थ में श्राए — वि० लं० १९१० के कार्तिक शुद्दी १ अझ कूट के दिन स्वामीजी के शिश्य बनकर उदासीन सम्प्रदाय में प्रविष्टहुए॥ श्राप का जन्म हैद्रावाद सिन्धु के एक श्रामिल के ब्रह्म का थाऔर जन्म नाम नारायण कहते थे॥ शेष चरित्र श्रामे वर्णन किया जायेगा जब स्वामीजी के पीछे गद्दी पर बैठेंगे। साधु वनके श्राप वि० लं० १६१२ की वैसाखी का मेळा कर काशी विद्या श्रध्ययन करने गए।

७-वावा अमरदासजी- इनका जन्म देहलीके पास का धा वि०सं०१९१३ के माघ संक्रान्ति को स्वामीजी के शिश्य हुए ॥

८-बावा हिरिक्रण्णजी- आपकाजनम सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था और वि०सं० १६९३ के माघकी वसन्त पश्चमी को स्वामी जी के शिश्य बने॥

्-बावासन्तोषदासजी- आपकाजनम सिन्धु के लक्खी गाम का था। वि०सं० १६१४ के पोप-शुक्का-२ चंद्र दिन को



स्वामी जी के शिदय हुए और ६०वर्षकी आयू में वि०सं० १६३० फाल्गुल सुदी १५ होली को श्री साधु बेला तीर्थमें स्वर्ग वासी हुए॥

१०-बावातुलसीदासजी- श्रापकाजन्म वैश्य जातिके

सिन्धु देश के टएंड जाम नगर का था। वि०सं० १९१६ के मांघ कं सकान्त का स्वामाजा के शश्य हुए। श्राप का देहावसान ७० वर्ष की श्रायू में वि०सं० १९६४ में ज्येष्ठ वदी ११ दिन प्रातः २ बजे काशी धाम में मणि कर्शिका घाट पर हुआ था।

११-बावा रामदासजी- श्रापकाजनम हरिपुरि हज़ारे से

दो कोस दूरी पर सरहां श्राममें सारस्वत ब्राह्मणों के कुलमें हुश्रा था। विवसंव १९१६ के मांघी संकान्त पर स्वामी जी के शिइय वने। दारीर पात ४२ वर्ष की श्रायू में शिकारपुर सिन्धु में विवसंव १९२२ श्रश्विनवर्दा ११ को हुश्रा था॥

१२-वावासन्तदासजी-इनका पूर्वनाम प्रैयालाख्या जा

सारस्वत ब्राह्मण जन्म हुश्यारपुर जिला जलंधर पञ्जाब लेंगिवाल में पले थे। वि०सं० १६१४ चैत्र शुदी में श्री साधुवेला तीर्थमें श्राप किन्तु शिश्य वि०सं० १६१७ के आपाढ़ शुदी पूर्णमासी को हुए ३४ वर्ष की आयू में वि०सं० १९३२ भाद्रों शुदी १४-दशम द्वारमें प्राण चड़ाय कर सन्ध्या के = बजे श्राप ने शरीर-त्याग किया। ये थोरा समय गद्दी पर भी बेठे थे जी हम श्रागं चल कर वर्णन करेंगे।

१३-बावा मोहनदासजी- अप का जन्म सिन्ध

हैद्राबाद वैश्यजाती का था। वि०सं० १६६८ के मांघ के संकान्त को स्वामीजी के शिश्य हुए। कुछ काल स्वामी हरिनारायए। दास जी की श्रखत्यारी से वि०सं० १९२१ अध्वन शुदी २ चन्द्र रात्र संध्या ६ बजे गद्दी परि भी वैठे जो श्राप वि०सं० १९१६ श्रापाढ़ शुदी में यहां श्री साधु वेला तीर्थ में श्राय थे। वि•सं० १६२५ श्राध्वित वदी १४ को प्रातः काल ५ बजे ७४ वर्ष की श्रवस्था में देव लोक प्रधारे।

श्री स्वामी वनखरडी जी महाराज की गुरु वंश परम्परा उदासीनों की इस प्रकारहै यथा~ः

१ उँकार २ ईश्वर ⊕(क) (इस ईश्वर सं तीन शाप विष्णु ब्रह्मा महेश की चली ईहां) ३ विष्णुं ४ ब्रह्मा म ६ (ख) सनकस नन्द्रन सितत कुमार सनातन चारों पुत्र शिश्य दोनों थे ६ नारद ७ किपल दक्षितमाता (देवहृती) ६ दुवीसा १० प्रासर ज्ञानी ११ जमदिन्न मुनि १२ प्रद्युराम मुनि पुत्र शिश्य दोनों थे १३ कोशिकमुनि १४ चन्द्रमुनि १४ मतंगमुनि १६ चमनमुनि १७ त्रेलोचनमुनि १८ प्रभाकरमुनि १९ दाङ्भमुनि २० प्रतापवानमुनि २१ सुखेनमुनि २२ चन्द्रगुप्त मुनि २३ श्रुतिसिद्धमुनि २४ माधोमुनि २५ त्राचर्ण सिद्ध मुनि २६ हरिनारायणमुनि २७ त्रेलोक्यराम मुनि २८ वरुचक्रिय २६ कुण्डलमुनि ३० सुरथक्रिप ३१ सुचतमुनि ३२ उदेप्रकाशमुनि ३३ सुतेसिद्ध मुनि ३४ लक्ष्मीर दास ३४ सुमेर दास ३६ हरि गम्भीर मुनि ३७ रामक्रिप ३८ चतुर्भुजमुनि ३६ भास ऋषि ४० रताराम ४१

<sup>\*</sup> नोट- (क) प्रथम कापाय वस्त्र (गेरूआवस्त्र) धार उाँ सोहऽम् मन्त्र उपदेश देकर चर्णाद कदीया देखो उदासीनों का उाँसोऽहं मन्त्र निर्वाण उपनपद में

<sup>\*</sup> नोट- (ख) चारोंमेसे सनकमुनि ने नारद को उपदेश कीया था



अर्तात ऋषि ४२ बेदऋषि %(n) ४३ गुरू सन्त रेणमुनि ४४ श्री गुरू नानक देवजी निर्वाण ४४ श्री गुरू श्रीचन्द्रजी ४६ श्रीगुरू गुरुदित्ताजी ४७ श्रीगुरू गोइंदजी ४८ श्रीगुरू कमलनयनजी ४६ श्रीगुरू गुरुपुखियाजी ४० श्रीगुरू विन्तामिणिजी ४१ श्रीगुरू नन्दलाल सोहिनांजी ५२ श्रीगुरू मीहांजी ४३ श्रीगुरू मलर्जा ५४ श्रीगुरू संतोखींजी ५४ श्रीगुरू संगतदासजी ४६ श्रीगुरू गुरुपुखदासजी ४७ श्रीगुरू गुरुद्यालजी ४८ श्रीगुरू द्यामदासजी ४९ श्रीगुरू भगतरामजी ६० श्रीगुरूरतनदासजी ६१ श्रीगुरू मेलारामजी ६२ श्रीगुरू मेलारामजी ६२ श्रीगुरू द्यामदासजी ६२ श्रीगुरू मेलारामजी ६२ श्रीगुरू स्वामी जयरामदासजी ६५ स्वामी हिरनामदासजी ६५ श्रीगुरू स्वामी जयरामदासजी ६५ स्वामी हिरनामदासजी

वि०सं० १९१५ के चैत्र गुक्का २ को एक महान् योग्य महातम बाबा कर्ण्दासजी भी यहां त्राकर रहने लगे जो वि०सं०
१६२१ के त्रापाढ गुक्का ४ को शिकारपुर गए॥ श्री स्वामी हरि
प्रसादजी के साथ वि•सं० १९२१ त्राश्वन गुदी ११ के दिन
साथ में रहने लगे फिर साथ में ही श्री साधु बेला तीर्थ में
श्राये वि०सं० १६३२ भाद्रों गुदी १५ प्रातः ९ बजे को कोटार
की गादी परि स्वामी हरि प्रसादजीने बैटाया बाबा कर्णदास
जी की श्रायू पूर्ण ८४ वर्षकी थी वि०सं० १९५२ फाल्गुन
वदी ४ शनि, प्रातः २ बजे देवलोक पथारे॥

श्री स्वामी वनखरडीजी का नित्य नियम इस प्रकारथा। प्रातः काल ३ बजे बाबा हरिनारायण दास जी उनको जगाता था श्रीर प्रातः स्मरण करके शौच किया से निवृत हो कर स्नान करते थे श्रीर संध्या वन्दन कर सूर्य को श्रर्थ देकर उसको

<sup>\*</sup> नोट- (ग) पह पहिले वर्ण के ब्राहमण थे पिछे मुनि होने करभी पहिला ऋषि शब्द का प्रयोग चलात्राया ऐसा उक्तसभी जगा जानलेनां मुनि नाम साधू काहै

प्रणाम श्रौर परिक्रमा करते थे। तत्पश्चात् गुरु मिन्द्र में ग्रन्थ साहिब का पाठ करके श्री साधुबेला तीर्थ की परिक्रमा करते थे। फिर १० वजे गद्दी पर श्राकर विराजमान होते थे। श्रीर प्रोमियों को दर्शन देकर उन से वार्तालाप कर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। पीछे श्री मद्भागवतकी कथा कर १२ बजे साधु महान्माश्रों श्रौर श्रीतिथियों को जो भी तीर्थ पर उपिथत होवे उसको भोजन कराते श्रौर आप भी करते थे। पुनः थे। देर विश्राम कर फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे श्रौर शाम को योग विसष्ठ की श्रौर रात्री को पारस भाग की कथा करते थे। प्रतिपदा, श्रष्टमी, चतुर्दशी, उमावस्या श्रौर पूर्णमासी को रामायण की कथा भी करते थे क्यों कि विद्यार्थियों की संथा इन दिनों पर बन्द रहतेहि। इस प्रकार सारा समय ईश्वर परा यण ही रहते थे श्रौर श्राज तक सब गदी धर भी श्रपना नियम इस प्रकार रक्खते श्रोते ही।



## षष्ठ सर्ग

# देहावसान



ब स्वामी जी को एक सौ वर्ष पूरे होने पर थे; अपने शरीर को अधिक समय के लिए संसार यात्रा कराना वे पसन्द नहीं करते थे अतः वे अपना जीवन खेल समेटने के अभिन्नाय से सभा मगडल में बैठे हुए हरिनारायणदास प्रभृति शिश्ष

वर्ग तथा कई ग्रहस्थियों के प्रति अपना आशय प्रकटकर कहने लगे कि श्रव शरीर की सौ वर्ष से श्रिधिक रक्खना हम उचित नहीं जानते हैं और अपने पीछे इस तीर्थ स्थान की सुरक्षित तथा सुप्रतिष्ठित रक्खने के लिए श्रपने सिंहासन (गदी) का युवराज हम हरिनारायणदासजी को ठहरातेहैं। ऐसे वचन सुन कर सभा मगडलमं सन्नाटा छा गया किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुश्रा किन्तु स्वामी हरिनारायण दास जी से रहा न गया वे खड़े होकर हाथ बांध कर कहने लगे कि हे परम माननीय गुरूजी! में तो सदैव श्राप की सेवा में ही प्रसन्न रहता हूं श्रत एव आपके पीछे भी में सेवा धारी बन कर ही

रहना चाहताहूं श्रौर गद्दीका अधिकार मेरेवरलेमं मेरे सुयोग्य गुरु—भाई हरिप्रसादजी को देवें। श्रीर जब तक वे काशी से आवं तब तक कृपया अपने शरीर को रक्खें हम अभी ही हरि प्रसाद जी की तार द्वारा सूचना देते हैं। स्वामी जी कहने लगे कि हमने तेरे को ही युवराज बना दियाहै आगे फिर तेरी इच्छा है जिसी को भी गद्दी का अधिकार सौंप दो। हरिनारायणदास जी कहने लगे कि मेरी इच्छा सर्वथा हरिप्रसादजी की गदी देने की है आप कृपा करके उसके आने तक अपने शरीर की स्थित रक्खें। स्वामी जी ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की श्रौर उसी समय वि०लं ९१२० के ज्येष्ठ शुक्का-- र चंदरात्र दिन प्रातः न वजे को हरिनारायण दास जी को युवराज पदवी देकर अपना भगवां सिरोपा (अञ्चला) भगवां चोला उसके गले में डाला श्रौर गद्दी का तिलक भभूती का अपने हाथीं से दिया। हरि प्रसादजी जो श्रपने गुरूजी की आज्ञा से काशी विद्या पढ़ने गए थे उनको शीव्र आने के लिए तार भेजी गई। उन दिनों में **ऋर्थात् वि०सं० १६२० तक तार कराची तक लग गई थी** श्रीर रेल गाड़ी मुलतान तक ही श्रा सकती थी श्रागे की एस्ता बनता जाता था। इसी लिए हमारे भावी ऋधिष्टाता स्वामी हरिप्रसाद जी को यहां पहुंचने में पन्द्रह दिन लगे। आते ही स्वामी जी को दण्डवत प्रणाम कर सबसे यथोचित रीति से मिले॥

तत्पश्चात् श्री स्वामी वनखरडी जी सबको वुला के कहने लगे कि आज रात्रि की देवजे हमकी शरीर यात्रा समाप्त करनी है अच्छा मुहूर्त्त सूर्य भी उत्तरायण में है। तुम छोग सावधान रहें, हमारी कोई समाधि वनानी नहीं किन्तु इस जर्जरी भूत दारीर का सिन्धु सप्तनद के परम पावन जल में प्रवाह करना। हम अपनी समाधि में सामान्य रूप से अभी से लगे हुएहें और द वजे रात्रि को दशवें द्वार में प्राण रन्ध्र करके अन्तिम श्वास अर्तात ऋषि ४२ वेदऋषि ॐ(ग) ४३ गुरू सन्त रेण्मुनि ४४ श्री
गुरू नानक देवजी निर्वाण ४४ श्री गुरू श्रीचन्द्रजी ४६ श्रीगुरू
गुरुदित्ताजी ४७ श्रीगुरू गोइंदजी ४८ श्रीगुरू कमलनयनजी
४६ श्रीगुरू गुरुमुखियाजी ४० श्रीगुरू विन्तामणिजी ४१ श्रीगुरू
नन्दलाल सोहिनांजी ५२ श्रीगुरू मीहांजी ४३ श्रीगुरू मलजी
५४ श्रीगुरू संतोखीजी ५४ श्रीगुरू संगतदासजी ४६ श्रीगुरू
गुरुमुखदासजी ४७ श्रीगुरू गुरुद्यालजी ४८ श्रीगुरू द्यामदास
जी ४९ श्रीगुरू भगतरामजी ६० श्रीगुरूरतनदासजी ६१ श्री
गुरू मेलारामजी ६५ श्रीगुरू वनस्वग्डीजी महाराज ६३ श्रीगुरू
हिनारायणदासजी ६५ श्रीगुरू स्वामी जयरामदासजी ६५

वि०सं० १९१५ के चेके शुक्का २ को एक महान योग्य महात्मा बाबा कर्णदासजी भी यहाँ आकर रहने लगे जो वि०सं० १६२१ के आपाढ शुक्का ४ को शिकारपुर गए॥ श्री स्वामी हरि प्रसादजी के साथ वि•सं० १९२१ अथ्वन शुदी ११ के दिन साथ में रहने लगे फिर साथ में ही श्री साधु वेला तीर्थ में आये वि०सं० १६३२ भादों शुदी १५ प्रातः ९ बजे को कोटार की गादी परि स्वामी हरि प्रसादजीने वैठाया वाबा कर्णदास जी की प्रायू पूर्ण द्र वर्षकी थी वि०सं० १९५२ फाल्गुन वदी ४ शनि, प्रातः २ बजे देवलोक पथारे॥

श्री स्वामी वनखगडीजी का नित्य नियम इस प्रकारथा। प्रातः काल ३ बजे बाबा हरिनारायण दास जी उनको जगाता था श्रीर प्रातः स्मरण करके शौच किया से निवृत हो कर स्नान करते थे श्रीर संध्या वन्दन कर सूर्य को श्राध्य देकर उसको

<sup>\*</sup> नोट- (ग) पह पहिले वर्ण के ब्राहमण थे पिछे मुनि होने करमी पहिला ऋषि शब्द का प्रयोग चलात्राया ऐसा उक्तसभी जगा जानलेनां मुनि नाम साधू काहै

प्रणाम श्रौर परिक्रमा करते थे। तत्पश्चात् गुरु मिन्द्र में ग्रन्थ साहिब का पाठ करके श्री साधुबेला तीर्थ की परिक्रमा करते थे। फिर १० बजे गद्दी पर श्राकर विराजमान होते थे श्रौर प्रेमियों को दर्शन देकर उन से वार्तालाप कर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। पीछे श्री मद्भागवतकी कथा कर १२ बजे साधु महान्मार्श्रों श्रौर श्रितिथियों को जो भी तीर्थ पर उपिथत होवे उसको भोजन कराते श्रौर आप भी करते थे। पुनः थोरी देर विश्राम कर फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे श्रौर शाम को योग विसष्ठ की श्रौर रात्री को पारस भाग की कथा करते थे। प्रतिपदा, श्रष्टमी, चतुर्दशी, उमावस्या श्रौर पूर्णमासी को रामायण की कथा भी करते थे क्यों कि विद्यार्थियों की संथा इन दिनों पर बन्द रहतीहै। इस प्रकार सारा समय ईश्वर परा यण ही रहते थे श्रौर श्राज तक सब गद्दी धर भी श्रपना नियम इस प्रकार रक्खते श्राते हैं।



### षष्ठ सर्ग

# देहावसान



ब स्वामी जी को एक सौ वर्ष पूरे होने पर थे: अपने दारीर को अधिक समय के लिए संसार यात्रा कराना वे पसन्द नहीं। करते थे अतः वे अपना जीवन खेल समेटने के अभिन्नाय से सभा मण्डल में वैठे हुए हरिनारायणदास प्रभृति शिद्य

वर्ग तथा कई प्रहस्थियों के प्रति अपना आशय प्रकटकर कहने लग कि अब शरीर को सौ वर्ष से अधिक रक्खना हम उचित नहीं जानते हैं और अपने पीछे इस तीर्थ स्थान को सुरक्षित तथा सुप्रतिष्ठित रक्खने के लिए अपने सिंहासन (गद्दी) का युवराज हम हरिनारायणदासजी को उहराते हैं। ऐसे वचन सुन कर सभा मगडलमें सन्नाटा छा गया किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ किन्तु स्वामी हरिनारायण दास जी से रहा न गया वे खड़े होकर हाथ बांध कर कहने लगे कि हे परम माननीय गुरुजी! मैं तो सदैव आप की सेवा में ही प्रसन्न रहता हूं अत एव आपके पीछे भी मैं सेवा धारी बन कर ही

रहना चाहताहूं श्रीर गद्दीका अधिकार मेरेब इलेमं मेरे सुयोग्य गुरु-भाई हरिप्रसादजी को देवें। श्रीर जब तक वे काशी से आवें तब तक कृपया अपने शरीर की रक्खें हम अभी ही हरि प्रसाद जी की तार द्वारा सूचना देते हैं। स्वामी जी कहने लगे कि हमने तेरे को ही युवराज बना दियाहै श्रागे फिर तेरी इच्छा है जिसी को भी गद्दी का अधिकार सैंाप दो। हरिनारायणदास जी कहने लगे कि मेरी इच्छा सर्वथा हरिप्रसादजी की गद्दी देने की है आप कृपा करके उसके आने तक अपने शरीर की स्थित रक्खें। स्वामी जी ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की श्रीर उसी समय वि०सं० १६२० के ज्येष्ठ शुक्का—२ चैदरात्र दिन प्रातः ⋍ वजे की हरिनारायण दास जी की युवराज पदवी देकर अपना भगवां सिरोपा (अञ्चला) भगवां चोला उसके गले में डाला श्रौर गही का तिलक भभूती का श्रपने हाथों से दिया। हरि प्रसादजी जो अपने गुरूजी की आजा से काशी विद्या पढ़ने गए थे उनको शीघ्र आने के लिए तार भेजी गई। उन दिनों में त्रर्थात वि०सं० १६२० तक /तार कराची तक लग गई थी भौर रेल गाड़ी मुलतान तक ही आ सकती थी आगे को रस्ता वनता जाता था। इसी लिए हमारे भावी ऋधिष्ठाता स्वामी हरिप्रसाद जी को यहां प्रहुंचने में पन्द्रह दिन लगे ।आते ही स्वामी जी को दण्डवत् प्रण्/म कर सबसे यथे।चित रीति से मिले॥

तत्पश्चात् श्री स्वामी वनखरडी जी सबकी वुला के कहने लगे कि आज रात्रि की ३ बजे हमकी शरीर यात्रा समाप्त करनी है अच्छा मुद्धत्त सूर्य भी उत्तरायण में है। तुम लोग सावधान रहें, हमारी कोई समाधि बनानी नहीं किन्तु इस जर्जरी भूत शरीर का सिन्धु सप्तनद के परम पावन जल में प्रवाह करना। हम अपनी समाधि में सामान्य रूप से अभी से लगे हुएहें और २ वजे रात्रि को दशवें द्वार में प्राण रन्ध्र करके अन्तिम श्वास ले लेंगे। शरीर ल्रूटने की यह परीक्षा भी तुम लोग कर सकते हो जो माक्खन मंगा कर मेरे मस्तक पर रक्खना यदि वह कभी भी नहीं पिघले तो जान लेना कि हम शरीर से अलग हो गए।

रात्रि का भोजन करके सव शिक्ष्य, सेवक सावधानी से स्वामी जी के श्रागे बैठ गए। श्राधीरात भी बीत चली, दो बजे और स्वामी जी ने पूरक प्राणायाम किया, घण्टा भर प्राण कुम्मक रूप में रहा जहां से फिर रेचक रूप में कभी नहीं श्राया। माक्खन रक्ख कर यथादिष्ट परीक्षा भी की गई किन्तु वह पिघला नहीं; इससे सव छोग जान गए कि हमारे योगाचार्थ्य गुरू जी श्रात्मानन्द में सदैव के छिए लीन हो गए। वह बुधवार था और वि०सं० १९२० के श्रापाढ़ मासके छण्णपक्ष में द्वितीया का प्रवेश था। सबेरा होते ही स्वामी जी के शरीर—त्याग की वार्ता आस पास फैल गई श्रीर सक्खर, भक्खर रोहड़ी श्रादिक समीप वर्ती नगरों से कई लोग श्राकर जुटे तथा बड़ी सज धज श्रीर समारोह से स्वामी जी की जल-प्रवाह किया की गई। अ

स्वामी द्वरिनारायण दास जी ने शुभ मुहूर्त्त देखकर प्रातः उसी ही दिन १९॥ बजे स्वामी द्वरिप्रसादजी के। राज तिलक देकर गद्दी पर विठाया।

श्री स्वामी वनखरडीजी के देहावसान के पीछे भी एक श्रिकोकिक घटना हुई। एक शिकारपुरी सेठ बम्बई से एक मोतियों की माला स्वामी जो को भेट्ट करने को लेश्राया। जव उसने सक्खर में श्राकर स्वामी जी के शरीर पात की वार्ता सुनी तब वह श्रत्यन्त ही खिन्न-चित्त हो गया। उसकी स्वामी

<sup>\*</sup> नोट- गुरू बनखरडी महाराज जी के चलाने की शोक चिट्टी ब्राई की सबूती भी मेरे पास मौजूद हैं इसकर उक्त लिख्या वि०सं० १६२० अखाड़ बदी २ बुधवार ठीक है

जी में बड़ी ही श्रद्धा थी श्रौर उसको यह भी निश्चय था कि स्वामी जी सर्व शक्तिमान पूण योगीश्वर थे श्रतः वह श्री सिन्धु गङ्गा के कुल पर मनमें यह ठान के बैठ गया कि जब तक स्वामी वनखरडी जी यहां त्राकर ऋपनी माला नहीं लेवेंगे तब तक मैं यहां सेन उठूंगा औरन अब जल ही प्रहण करूंगा। उस परम श्रद्धालु सेठ की वहां बैठे दो दिन बीत गए। रात को स्वामी जी उसको स्वप्न में मिल श्रीर कहन लगे कि " मैं तेरा अचल विश्वास और प्रेम देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। कल मेरा शरीर यहां तेरे समीप नहीं में देखने में श्राएगा तब तृ यह माला ऋर्रण करके ऋपनी मन कामना पूर्ण करना। तीसरे दिन वैसे ही हुआ जैसे गत रात्रि को स्वामी जी स्वप्न में कह गए थे। स्वामी जी का मृत दारीर सिन्धु गङ्गा के अगाध जल से प्रकट हो गया श्रीर उस (सेठ घुरिया मल मोदीनाम था) ने माला पहना के श्रपना मनोऽभिलिषत पूरा किया।। यह वार्ता चारों श्रौर फैल गई श्रौर कई नर श्रौर नारियां यह विचित्र चरित्र देखने को त्रा सिम्मलत हुए। श्री साधुवेला तीर्थ के सब साधु महात्मा वहां त्राकर प्राप्त हो गए थे वे उसी द्यारेर को साधुवेला तीर्थ पर ले गए श्रीर बड़े उत्साह श्रीर समारोह से पुनः स्वाजीजी के शरीर को श्री सिन्धु गङ्गा के कल्लोक लोल तरहों में समाधित कीया।

श्रव स्वामी जी हमारे पास नहीं है तथापि उन का प्रातः स्मरणीय नाम कभी जाने वाला नहीं। हमारे पूर्वज योगियों के सम्बन्ध में कई अलौकिक कार्य करने की कौशलता अनेक शास्त्रों में प्रसिद्ध है श्रतः श्री स्वामी वनखण्डी जी के सम्बन्ध में भी ऊपीर वर्णित श्रसाधारण कार्यों में कोई संदेहनहीं आसकता॥ इसमें भी कोई संशाय होना ही न चाहिए कि श्री स्वामी वन खण्डी जी ऋद्धि-सिद्धि सम्पादित पूर्ण योगीश्वर थे अतः उन

के लिए ऐसे कार्य कर देना कोई वड़ी बात नहीं थी।

श्री स्वामी वनखरडी जी के जीवन से योग शास्त्र की सत्य ता के विना कई अन्य शिक्षाएं भी मिलतीहें जो यहां संक्षेप से भी वर्णन की जाय तो भी पुस्तक बहुत बढ़ जाएगा। श्रतः हम पाउकों को यों कह कर ही सन्तुष्ट करतेहें कि वे विदेह मुक्त होते हुए भी परम दयाल परापकारी तीथों श्रीर सब देव देवीयों को मानने वाल हिन्दू सनातनी सच्च साधु थे। जिस का हाल कुच्छ विस्तार सें गुरू बनखण्डी भजनावली गुरुमुखी वाल में छिपिश्रा हुश्रा पड़ सकतेहें॥

इति श्री मित्सिन्ध्वादिसप्तनद मध्य वित्तं श्रीसाधु बेला तीर्थाऽधिष्ठातृयोगिराजपूज्यपाद श्री १०६ मत्स्वामि बनखिएड सिंहासीनश्रीमदुदासीन वर्घ्य परम हंसपिरत्राज काचार्य्य श्री १०८ मत्स्वामि हरिनामदासाज्ञया कार्थिण नारायणदासेन विनिर्मितं श्रीगुरूबनखिएडचरितं समाप्तम् ॥





# सप्तम सर्ग



( वि० १६२० आषाढ़ कृष्णा २ प्रात: ११॥ बजे बुधवार से १६२१ अश्विन शुक्का २ (दूज) चन्द्ररात संध्या ⊏ बजे तक प्रथम बार गद्दी परिरहे '



श्री स्वामी वनखएडी जी के अनन्तर श्री स्वामी हरिनारायण दास जी ने अपने अधिकार से श्री स्वामी हरिप्रसाद जी को गदी पर विठा के तिलक दीया और भगवा सिरोपा और चोला उनको पहनाया। कोठार की गदी पर श्री स्वामी हरिनारायण दास जी स्वयम् विराजमान थे। श्री स्वामी हरिप्रसादजी मन भेद होने से शीच्र ही साधुवेला तीर्थ छोड़ कर चले गए। एक वर्ष साढ़े तीन महीने और साढ़े १४ घएटे गद्दी पर बैठे। और शिकारपुर में जाकर बाबा कर्णदासजी को भी कुठारी बना कर साथ में कर लिया और साधु चेतन प्रकाश आदि भी साथ में थे फिर सिन्धु के कई गामोंमें सदुपदेश देने अटन करते रहे। वि०सं० १६२४ के हरिद्वार कुम्भ पर पथारे साथ में कई साधु ले लेंगे। शरीर छूटने की यह परीक्षा भी तुम लोग कर स्रंकते हो जो माक्खन मंगा कर मेरे मस्तक पर रक्खना यदि वह कभी भी नहीं पिघले तो जान लेना कि हम शरीर से अलग हो गए।

रात्रि का भोजन करके सव शिश्य, सेवक सावधानी से स्वाभी जी के त्रागे वैठ गए। श्राधीरात भी वीत चली, दो बजे और स्वाभी जी ने पूरक प्राणायाम किया, घण्टा भर प्राण कुम्भक रूप में रहा जहां से फिर रेचक रूप में कभी नहीं श्राया। माक्खन रक्ख कर यथादिष्ट परीक्षा भी की गई किन्तु वह पिघला नहीं; इससे सव छोग जान गए कि हमारे योगाचार्य गुरू जी श्रात्मानन्द में सदैव के छिए लीन हो गए। वह बुधवार था और वि०सं० १९२० के श्रापाद मासके कृष्णपक्ष में द्वितीया का प्रवेश था। सबेरा होते ही स्वामी जी के शरीर—त्याग की वार्ता आस पास फैल गई श्रीर सक्खर, भक्खर रोहड़ी श्रादिक समीप वर्ती नगरों से कई लोग श्राकर जुटे तथा बड़ी सज धज श्रीर समारोह से स्वामी जी की जल-प्रवाह किया की गई। क

स्वामी द्वरिनारायण दास जी ने शुभ मुहूर्त्त देख कर प्रातः उसी ही दिन ११॥ वजे स्वामी द्वरिप्रसादजी की राज तिलक देकर गद्दी पर विठाया।

श्री स्वार्मी वनखरडीजी के देहावसान के पीछे भी एक श्रिकोकिक घटना हुई। एक शिकारपुरी सेठ वम्बई से एक मोतियों की माला स्वामी जो को भेट्ट करने को लेश्राया। जव उसने सक्खर में श्राकर स्वामी जी के शरीर पात की वार्ता सुनी तब वह श्रत्यन्त ही खिन्न-चित्त हो गया। उसकी स्वामी

<sup>\*</sup> नोट- गुरू बनखरडी महाराज जी के चलाने की शोक चिट्टी ब्राई की सबूती भी मेरे पास मौजूद हैं इसकर उक्त लिख्या वि०सं० १६२० अखाड़ बटी २ बुधवार ठीक है

जी में वड़ी ही श्रद्धा थी श्रौर उसको यह भी निश्चय था कि स्वामी जी सर्व शक्तिमान पूण योगीश्वर थे श्रतः वह श्री सिन्धु गङ्गा के कूल पर मनमें यह ठान के बैठ गया कि जब तक स्वामी वनखराडी जी यहां आकर अपनी माला नहीं लेवेंगे तब तक मैं येहां सेन उठ्ठंग औरन अब जल ही बहुण करूंगा। उस परम श्रद्धील सेठ की वहां बैठे दो दिन बीत गए। रात को स्वामी जी उसको स्वप्त में मिले श्रीर कहने लगे कि " मैं तेरा अचल विश्वास और प्रेम देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। कल मेरा शरीर यहां तेरे समीप नदी में देखने में आएगा तब तृ यह माला अर्थेण करके अपनी मन कामना पूर्ण करना। तीसर दिन वैसे ही हुआ जैसे गत रात्रि को स्वामी जी स्वप्न में कह गए थे। स्वामी जी का मृत शरीर सिन्धु गङ्गा के अगाध जल से प्रकट हो गया श्रोर उस (सेठ घुरिया मल भोदीनाम था) ने माला पहना के अपना मनोडिमिलियत पूरा किया।। यह वार्ता चारों श्रौर फैल गई श्रौर कई नर श्रौर नारियां यह विचित्र चरित्र देखने को श्रा सम्मिलत हुए। श्री साध्वेला तीर्थ के सब साधु महात्मा वहां त्राकर प्राप्त हो गए थे वे उसी दारीर को साधुवेला तीर्थ पर ले गए श्रीर बड़े उत्साह श्रौर समारोह से पुनः स्वाजीजी के शरीर को श्री सिन्धु गङ्गा के कल्लोक लोल तरकों में समाधित कीया।

श्रव स्वामा जी हमारे पास नहीं हैं तथापि उन का प्रातः स्मरणीय नाम कभी जाने वाला नहीं। हमारे पूर्वज योगियों के सम्बन्ध में कई अलौकिक कार्य करने की कौशलता अनेक शास्त्रों में प्रसिद्ध श्रितः श्री स्वामी वनखण्डी जी के सम्बन्ध में भी ऊपरि वर्णित श्रसाधारण कार्यों में कोई संदेहनहीं आसकता॥ इसमें भी कोई संशाय दोना ही न चाहिए कि श्री स्वामी वन खगडी जी ऋदि-सिद्धि सम्पादित पूर्ण योगीश्वर थे अतः उन

के लिए ऐसे कार्य कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी।

श्री स्वामी वनखरडी जी के जीवन से योग शास्त्र की सत्य ता के विना कई अन्य शिक्षाएं भी मिलतीहें जो यहां संक्षेप से भी वर्णन की जाय तो भी पुस्तक बहुत बढ़ जाएगा। श्रतः हम पाठकों को यों कह कर ही सन्तृष्ट करतेहें कि वे विदेह मुक्त होते हुए भी परम दयाल परोपकारी तीर्थों श्रीर सब देव देवीयों को मानने वांस्ट हिन्दू सनातनी सच्च साधु थे। जिस का हाल कुच्छ विस्तार सें गुरू बनखण्डी मजनावली गुरुमुखी वाले में छिपिश्रा हुश्रा पड़े सकतेहें॥

इति श्री मित्सन्धादिसप्तनद मध्य वर्ष्त श्रीसाधु बेला तीर्थाऽधिष्ठात्योगिराजपूज्यपाद श्री १०६ मत्स्वामि बनखिएड सिंहासीनश्रीमदुदासीन चर्च्य परम हंसपिरत्राज काचार्य श्री १०८ मत्स्वामि हरिनामदासाज्ञया कार्षिण नारायणदासेन विनिर्मितं श्रीगुरूबनखिएडचरितं समाप्तम् ॥





# सप्तम सर्ग



( वि० १६२० आपाढ़ कृष्णा २ प्रात: ११॥ बजे बुधवार से १६२१ अश्विन शुक्का २ (द्ज) चन्द्ररात संध्या ८ बजे तक प्रथम वार गद्दी परिरहे '



श्री स्वामी वनखएडी जी के अनन्तर श्री स्वामी हरिनारायण दास जी ने अपने अधिकार से श्री स्वामी हरिप्रसाद जी की गदी पर विठा के तिलक दीया और भगवा सिरोपा और चोला उनकी पहनाया। कोठार की गदी पर श्री स्वामी हरिनारायण दास जी स्वयम् विराज्यान थे। श्री स्वामी हरिप्रसादजी मत भेद होने से शीच ही साधुवेला तीर्थ छोड़ कर चले गए। एक वर्ष साढ़े तीन महीने और साढ़े १४ घएटे गदी पर वैठे। और शिकारपुर में जाकर बाबा कर्णदासजी को भी कुठारी बना कर साथ में कर लिया और साधु चेतन प्रकाश आदि भी साथ में थे फिर सिन्धु के कई गामें। सदुपदेश देते अटन करते रहे। वि०सं० १६२४ के हरिद्वार कुम्भ पर पधारे साथ में कई साधु

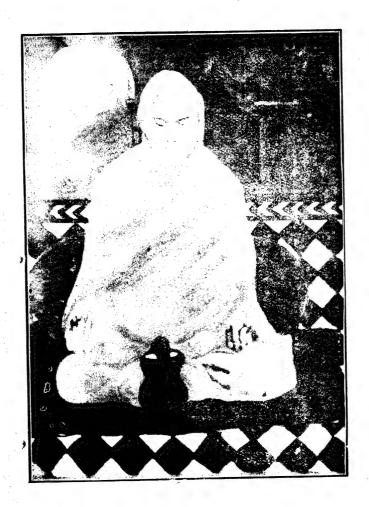

श्रीर उसी समय के प्रसिद्ध भक्त पहलू मल श्रीर मूर्जराम भी साथ में गए॥ कभी २ भक्त रुघूरामभी साथ में रहता था और कुम्भ करके फिर भारत वर्ष के श्रन्य तीर्थ स्थानी पर गए श्रीर वहां से फिर छे: साल के पीछे लौटे। इसके बीच में

#### ३. श्री स्वामी मोहनदासजी उदासीन।

(वि०सं० १६२१ अश्विन शुक्रा २ चन्द्ररात्र संभ्या ६ बजे ने १६२४ अश्विन कृष्ण १४ प्रातः ५ बजे तक गद्दी परिरहे)

को स्वामी हरिनारायण दास जी ने गद्दी पर बिठाया। आप श्री स्वामी बनखरडी उदासीनजी के १३ नम्बर के शिश्य (चेला) थे। वि०सं० १९१८ के माध सन्क्रान्ति को आप ने उदासीन सम्प्रदाय में प्रवेष किया। आप बहुत बृद्ध हो गए धे अतः थोरे समय के पीछे ही चार सालगद्दी पर बैठकर वि०सं० १९२४ अश्विन रुप्णा १४ को प्रातः काल ५ बजे ७४ वर्ष की अवस्था में आपने देव लोक को प्रयाण किया॥ इन्होंने अपना चेला कोई नहीं बनाया॥

#### ४. श्री स्वामी सन्त दासजी उदासीन।

(वि०सं० १६२४ अश्विन-क्र-१४ प्रातः ८ बजे से १६२६-अश्विन-क्र-४ संध्या ६॥ बजे तक गद्दी परिरहे)

श्री स्वामी मोहनदासजी के पीछे स्वामी हरिनारायण दास जी ने श्री स्वामी सन्त दास उदासीन जी को गद्दी पर बिठाया। श्राप श्री १०८ गुरू उदासीन बनखण्डी जी के १२ नम्बर के शिश्य (चेला) थे वि०सं० १६९७ में श्री स्वामी जी के चेला बन कर श्रापने उदासी सम्प्रदाय को सुशोभित किया इन्होंने भी श्रपना कोई चेला नहीं बनाया॥

### श्री गुरू उदासीन हरिनारायण दासजी।

इनके दीक्षाग्रहीत शिश्य (चेले) दश थे जिनका संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकारहे:—

| -   |                      |                                               |            |                                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| नं  | शुभ नाम              | गुरू उदासीन<br>सम्प्रदाय में<br>स्रानेकी मिति | पूर्ण आयू  | <br> देवलोक पधार<br> ने की मिति                            |
| १   | बावामङ्गलदासजी       | १६०७ चैत्र. सु.१                              | હલ         | <br> १९४⊏ ज्येष्ठ सु <b>१</b> १<br> ६ बजे दिन के           |
| 3   | वावा ज्ञानदासजी      | १९०७ पोप सु.२                                 | ६४         | ·                                                          |
| ३   | वावा प्रेमदासर्जा    | चन्द्र रात्र दिन<br>१९२१ दीपमाला              | ६४         |                                                            |
| ક   | व।वा महरदासजी        | १६२३माघसंक्रान्त                              | 40         | १६४० चैत्र. सु २                                           |
| ų   | वावा मानदासजी        | १६२४माघसकान्त                                 | ६०         | १६४६चैत्र सु.११<br>संध्या = बज।                            |
| w   | स्वा० जयरामदास<br>जी | १९२५ऋाश्विनशु०<br>१०,११ बजे दिनक              | ६०         | १६५० प्रथम त्रा<br>षाढः वदीट बुध्र०<br>संध्यादिनकेष्ठबज्ञा |
| હ   | वावा हरिदास जी       | १६२६ दीप माला                                 | ६४         | १९६६ श्रव्हयार                                             |
| u . | बावा हरदास जी        | १६२७ ग्रन्नकूट                                | <b>SK</b>  | टंडा<br>१९७०                                               |
| 3   | बावा पूर्णदास जी     | १६२७ चैत्र व. १४                              | <b>ક</b> ર | १६७२                                                       |
| १०  | बावा साधूरामर्जा     | १९२ <b>=</b> श्रस्ताङ् शु०<br>१५              | ४५         | १६३०                                                       |
| ११  |                      | १६२८(शरदपूरीमा)                               | Хo         | १९५७                                                       |
| - 1 | जी नांगा             | अश्वन शुदी १५                                 |            |                                                            |



श्री १०८ निर्वाण स्वामी हरिनारायणदासजी उदासीन।

श्रव श्री गुरू उदासीन हरिनारायण दास जी की श्रायू = ० वर्ष की हो ली थी श्रतः वे वैकुएट धाम पधारने वालेथ इस लिए उन्होंने श्री स्वामी सन्त दास के पीछ बड़ी गद्दी पर बैठने के लिए युवराज पद वि०सं० १६२२ भाद्र वदी ५ प्रातः = बंज श्रपने पए शिइय (चेला) स्वामी जयरामदासजी की दिया श्रीर श्राप वि०सं० १६२६ के भाद्र वदी ७ (सप्तमी) को ८० वर्ष की श्रायू में दिन के २ बंजे बैकुण्ठ लोक सिधारे सिंधु सरस्वती गंगा में जल समाधी किया॥ इनके पश्चात् उसी दिन ६॥ बंजे कोठार की गद्दी पर स्वामी जयराम दास जी वैठे॥

श्री स्वामी जयराम दास जी बड़ेही नीति ह श्रौर बुद्धिमान थे उन्हों ने स्वामी सन्त दासजी की अनुमित से स्वामी हरिप्रसाद जी को लाके गदीपर विठाया जो कि तीर्थयात्रा से हो कर वि०सं० १६२८ के श्रावण सुदी १४ को तुलसी दास के बगीचे में श्राकर रहने लगे थे॥ श्रौर स्वामी सन्त दास जी वि०सं० १६२९ श्रिथ्यन वदी ४ को संध्या ६॥ बजे बड़ी गदी छोड़ को ठार की गदी पर बैठे श्रौर साथ में श्री स्वामी जयराम दास जी भी रहे॥

#### ५- श्री स्वामी हरिप्रसाद्जी उदासीन।

(वि०सं० १६२६ अश्विन कृष्णा ४ संध्या ६॥ बजे से वि०सं० १६४० मार्ग शीर्ष कृष्णा ९ दिन के दो बजे तक गई। परिरहे)

#### द्वितीयवार

इससमय तक श्री साधु वेला तीर्थ में कच्ची कुटियाएं ही यनी हुईशीं। किन्तु श्रव दृश्यने पलटाखाया, कईकाम इन महात्मांओं के राज्य में होने पाए जो हमश्रागे चलकर वर्णन करते हैं। पहले इनकी की हुई तीर्थ यात्रा से परिचित हो लें वि०सं० १९२४ में हरिद्वार कुम्भ वि०सं० १९३६ में हरिद्वार कुम्भ बद्दी नारायण आदिकी यात्राकी, वि०सं० १९२६ छोर वि०सं० १९३८ में प्रयाग राज का कुम्भ छोर अन्य तीथों की याने रामेश्वर द्वार का दो धाम की यात्रा पर गए वहां स्वामी जी का बड़ा सन्मान छोर सज धज रही जहां कहीं जाते साधुओं को छोर अतिथियों को भोजन, विद्याधियों को पुस्तक छोर पण्डितों को सन्मान तथा भेट्ट पूजा देकर प्रसन्न रक्कते थे॥ कई वार पण्डितों की सभाएं की और उनके शास्त्रार्थ कराए। कई विद्वान उनके स्तुति के संस्कृत में स्रोक बना कर लाते रहे जिनमें से खादि खण्डन के टिप्पणी कर्ता पं० मोहनलालजी का चतुष्टक नमूने तौर यहां भी देते हैं॥ \*
येषांदिक्षसमन्ततोहिविमलंड्यांस यहां निर्मलम् ।

येषादिक्षसमन्ततीहिविमलव्यात यशा निमलम् । कीर्तिश्चाप्यनुकीर्तयन्तिकवयःसर्वत्रयेषांशुभाम् ॥ शान्ताःस्वात्मरताविवेकजलधीस्नाताश्च ये सर्वदा। धन्याःस्वामिहरिप्रसादमुनयस्तेऽस्यांक्षितीसर्वतः१

भावार्थ — जिनका निष्कलंकित निर्मल यश समस्त दिशाओं में व्याप रहाहै, बिद्वान लोग जिनकी श्रुभ कीर्ति का सर्वत्र कीर्तन करतेहैं, जो शान्त स्वभाव वाले, त्रात्म ध्यान में मग्न, त्रीर त्रिकाल विचार रूपी समुद्र में स्नान करने वालेहै वे स्वामी हरिप्रसाद जी मुनी इस प्रथवी पर सर्व प्रकार से धन्यहै ॥१॥ यैस्तीर्थेष्व निशंद्यालुहृद्यैरभ्यागता भूरिशः ।

 <sup>\*</sup> स्वामी हरिप्रसादर्जा का जीवन चरित्र विचार माला
 स्पर्टीक में छिपश्राहै ॥

पात्राऽस्नादि।भेरादरेणविविधेर्घन्थेश्च संप्रीणिताः॥ अन्येश्चेष्टमनोरथेर्बहुविधेःसन्तर्पिताः साधवः। धन्याःस्वामिहरिप्रसादमुनयस्तेस्ऽयांक्षितौसर्वतः२

भावार्थ—जिन दयालु हृदय वालों से तीथों में श्रनेक याचक लोग पात्र, श्रन्न, ग्रन्थ श्रादिकों से संतोषित किये गये श्रोर साधु लोगों के अन्य प्रकार के कई मनोरध पूरे किये गये वे स्वामी हरिप्रसाद जी मुनी (मुनि श्रर्थ साधुओं कोहे) इस प्रथ्वी पर सर्व प्रकार से धन्य हैं ॥२॥

सन्त्यस्यां भुवि भूरिशस्तनुभृतःस्वार्थेऽनुरक्ताःपरम् येवाञ्छन्तिपरार्थमेवसततंते दुर्लभा देहिनः ॥ ज्ञात्वेत्यात्ममनो धनं वपुरिदं यैःस्वंपरार्थेऽपितम् । धन्याःस्वामिहरिप्रसादमुनयस्तेऽस्यांक्षितौसर्वतः३

भावार्थ—इस मही में श्रपने २ स्वार्थ में तत्पर बहुत ही लोगहें श्रीर जो कि दूसरा का फायदा चाहते हैं वे दुर्लभ ही हैं। यह जान कर जिन्होंने श्रपना तन, मन, धन परोपकार में श्रपण कियाहै वे हरिष्रसाद जा महाराज इस प्रथ्वी पर सर्व प्रकार से धन्यहैं॥३॥

काइयां साधुसभाकरालकिनालुप्तापुरा पाप्मना । आसीत्साधुमहात्मनां सुमनसांतत्त्वानभिज्ञेर्जनेः ॥ येःसाधून्निख्लान्निमन्त्र्यपरितःप्रोज्जीवितासापुनः। धन्याःस्वामिहरिप्रसादमुनयस्तेऽस्यांक्षितौसर्वतः४ भावार्थ-पहले काशि त्रेत्रमें उत्तम मन वाले साधु महातमाओं की ऐसी सभा तत्वके न जानने वाले मूर्ख लोगों के लड़ाई भगड़ा करने के पाप से छुप्त हो गई थी वह सभा सब विद्वान साधु लोगों को चारों थ्रोर से निमन्त्रण देकर फिर से जिन्होंने स्थापित की वे स्वामी हरिष्रसाद जी महाराज इस प्रथ्वी पर सर्व प्रकार से धन्यहाँ ॥ ४॥

इस समय लोगों की श्री साधु बेला तीर्थ में बहुत ही श्रधा थीं कई राजा, श्रमीर, सेठ श्रीर शाहुकार लोग दर्शन को श्राते थे श्रीर रुपयों की थेल्हियां भेट कर श्रपने हाथ सफल करते थे। साधु श्रीर विरक्त महात्माश्रीं को पैसा जमा रक्खने की शास्त्रीं में मनाहै अतः स्वामी हरिप्रसाद जी भी जो पैसा श्राता था वह साधु महात्माश्रीं के सुख के लिए श्री साधुबेला तीर्थ में स्थान यनवान में व्यय कर देते थे—

वि०सं० १६२६-३० में चन्द्र क्य वि•सं० १९३७ में गुम्बट, (बुरज) वि•सं० १९३१-३४ में गुरु मन्दिर श्रीर १६३४ में कोठार बना॥

वि०सं० १९२० में उत्तर की ओर पिपल बुक्ष से गौघाट तक बन्दर-३१ में ३० वाला आधा वन्दर फिर दूसरी बार गोले पत्थर से भर कर ऊपर सिन्धी पथ्थरका फर्श लगा तथा सिन्धी पत्थर का राज्य घाट से पीपल तक बन्दर —३२ में गौ घाट से देवी घाट तक ३३ में देवी घाट से हरिद्वार घाट तक बन्दर ३४ में राज घाट से कूप से परे तक बन्दर ३६ में हरिद्वार घाट सं कुशावर्त घाट तक बन्दर ३७ में कूग घाट से कुशावर्त घाट सहित तक पका बन्दर बना॥

वि॰सं॰ १६३७ में कुशावर्त घाट को जाने के लिए ऊपर की सात पौड़ी बनीं॥ ३७ में गुरु मंदिरके साथ पिछाड़ी दो



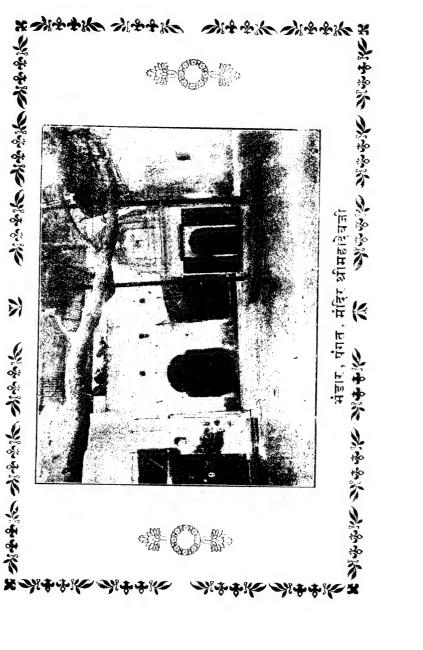

मंडार, पंगत, मंदिर श्रीमहादेवजी

कुटी ३७ में गौघाट डाट की बड़ी कुटी वि•सं० १९३८ में ट्र्डी की पूर्व की ओर बेट की बड़ी नाली वनी॥वि०सं०१९३४ श्रीर ३६ में दो बार राज्य घाट और हरिद्वार घाट के मध्यमें सिन्धी पथर का फर्श लगा॥ ३९ में पंगतका शिव मन्दिर बना श्रीर ४० में गुरु मन्दर भीतर का संग मर मर का फर्श वना॥

वि॰सं॰ १९३२ भाद्रों शुदी १४ को ३५ वर्ष की ऋायू भोग कर श्री स्वामी सन्तदासजी शाम के न बजे स्वर्ग थाम पथारे। दूसरे दिन प्रातः काल ६ बजे हरिप्रसादजी की सम्मति से श्री स्वामी जयरामदासजी ने स्वामी सन्त दास जी की जगह पर बावा कर्ण दासजी को कोठारकी गद्दी पर ऋपने साथ कर लिया॥

वि०सं० १९३६ में स्वामी हरिप्रसादकी हरिद्वार कुम्भ पर गए जहां से बद्दी नारायण की यात्रा भी करते श्राये।

वि०सं० १६३ में फिर प्रयाग क्रुम्भ पर गए श्रोर दो धाम रामेश्वर तथा दोनों द्वारकानाथ से भी होते श्राए। दोनों वार तीथोंपर विद्वानों की समाएं, भण्डारे श्रादि लगाते रहे ३६ श्रोर ४० में समस्त बंदरों (डंगे) दो २ रदे चौगिरद ऊचे कीया तथा समस्त घाटोंकी दो २ पौड़ी ऊपरिकी ऊचीकर जास्ती बनायी चौगिरद बनेरा (पलेवरा) सहित बना॥

### श्री स्वामी हरिप्रसाद जी उदासीन-के शिश्यों

(चेलों) का विवरण इस प्रकारहै॥

१-बावा आत्मप्रसादजी—१६२१ मकर संकानत के दिन शिश्य (चेला) हुए॥

२-बावा बालाप्रसादजी— वि॰सं॰ १६३४ वैशासगुरी १४ में शिस्य (बेला) हुए॥ 3-बावा जयप्रसादजी- ये १९३४ आषाढ़ वदी २ की शिइय (चेला) हुए और ६५ वर्ष की आयू में १६६७ श्रावण सुदी ११ की श्री साधु बेला तीर्थ में देव लोक प्रधारे।

**४-बावा हरिशरणप्रसादजी—** १६३४ श्रखाड़ वरी २ प्रथम चेला भया॥

पु-बावा कुष्णप्रसाद्जी- वि•सं० १६३५ श्राषाढ़ वरी २ को इतीय चेला हुए।

६- श्री स्वामी अचलप्रसाद्जी - वि०सं॰ १६४० मार्ग शीर्ष वदी ६ दिनके दो बजे शिश्य (चेले) हुए॥

स्वामी हरिप्रसाद जी श्रव ७४ वर्ष भोगचुके थे अतः वे वि०सं० १६४० के मार्ग शीर्ष कृष्णा ९ दिनके दे। बजे दारीर त्याग करते भए। देव लोक गमनसे पहले स्वामी अचल प्रसादजी को श्रपनी कृपा का पूर्ण पात समक्त कर गदीका तिलक दे गए और उसी ही दिन उन को उदासीन सम्प्रदाय में प्रवेश कराके भीतर बाहर ब्रह्मानन्द के रङ्ग से रिश्चित कर दिया॥

#### ६ – श्री गुरू स्वामी अचलप्रसाद जी उदासीन

वि०सं० १६४• मार्गशीर्ष वदी ९ संध्या ४ बजे से वि०सं० १६४३ ज्येष्ठ वदी १४ मंगलवार दिनके दो बजे तक गदी परिरहे )

श्री गुरू उदासीन स्वामी हरिप्रसादजी के पश्चात् उसी ही दिन शाम को ४ बजे बावा कर्णदास जी ने स्वामी अचलप्रसाद उदासीन जी को गद्दी पर बिठाके राज्याभिषेक किया। ये स्वामी जी लखीसरदास नाम से सिन्धु देश वर्ती लुकमान नगर के

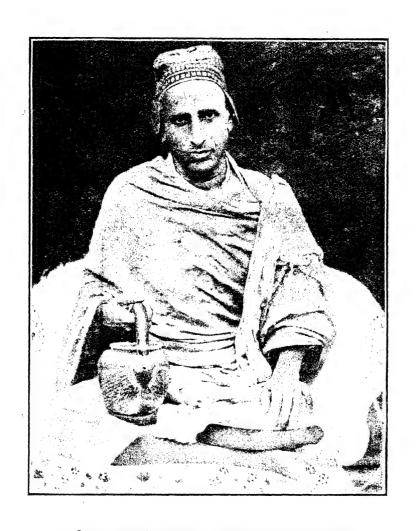

श्री १०८ स्वामी श्रचल प्रसादजी महाराज उदासीन

समीप टण्डा निहाल खान के लक्षाधीश सेठियों में से थे। धर्माचार श्रनुसार श्रहस्थ धर्म पूरा करके वृद्धावस्था में स्वामी हरिप्रसादजी की शरण में श्राके रहने लगे॥

श्रापके दिनों में वि०सं० १९४०-४१ में गुरु मन्दिर के भीतर का फर्रा संगमरमर लग कर समाप्त हुआ। श्रोर तखत संगमरमर का बना वि०सं० १६४१ में भण्डार वाली जगह बनी ४२-४३ में बंगला लांढी बनी॥ शीघ ही स्वामीजी का वित्त उपराम होगया श्रोर वि०सं० १९४३ ज्येष्ठ कृष्णा १४मंगल वार दिनके दो बजे गही छोड़ दीया ज्येष्ठ श्रुदी ७ उसी साल के शाम को ४ बजे तीर्थ यात्रा पर चले गए और वि०सं० १६६६ माघ सुदी १२ मंगल वार संध्या ४॥ बजे को श्रुपने गुरुद्वारे के सामने तपो बन में देव लोक पधारे॥ १३ बुधवार मध्यान ११ बजे जल समाधि कीया॥ आप की श्रायू ८५ वर्ष की पूर्ण थी॥

७ - श्रीगुरू स्वामी जयरामदासजी उदासीन। (वि०सं० १९४३ ज्येष्ठ वदी १४ मंगलवार दिनके दोवजे से वि०सं० १६४० प्रथम त्रापाड़ वदी ८ बुधवार संध्या के

#### ४ बजे तक गद्दी परिरहे)

श्री स्वामी श्रचल प्रसादजी ने जाने से ८ दिन पहले वि०सं० १९४३ ज्येष्ठ वदी १४ को मंगल वार दिन के दोबजे गदी पर श्री स्वामी जयराम दासजी को बिठाया। क्यों न बिठावें इनसे बढ़ कर उस समय और कौन था आपको तो १४ वर्ष पहले ही श्री स्वामी हरिन।रायण दास जी ने युवराज नियत किया था श्रोर स्वामी सन्तदासजी के पीछे श्राप सिंहासनासीन हो सकते थे किन्तु श्राप बड़े ही निस्स्वार्थी तथा निर्मान थे, अपने मान, बड़ाई श्रोर श्रिधिपत्य की कुछ भी परवा न कर गद्दी पर दो महात्माश्रों को बैठने दिया ये त्र्याप के त्याग त्रात्यन्त सराहनीयहैं।

त्राप का जन्म जोधपुर रयास्त के पचपदुरा तालुका के बालोतरा गाम का था। वर्ण के राजपूत क्षत्रीय और योधासिंह के नाम से ख्यात थे। ३४ वर्ष की श्रायू में ग्रह क्रुटंम्व का त्याग कर ईश्वर परायण रह कर जन्म सफल करने के लिए पूर्ण गुरु की खोज में निकले॥ वि०सं० १९२४ के कार्तिक वदी २ को श्री साधुबेला तीर्थ में श्राकर प्राप्त हुए श्रीर वहीं परम पावन स्थान सुसाधुश्रों से सिज्जित देखश्री गुरू उदासीन स्वामीहरिनारायण दासजी के शिश्य (चेला) बन कर वि०सं० १९२४ के विजय दशमी पर उदासीन सम्प्रदाय को सुशोमित करने लगे। श्राप के दिनों में ये स्थान बने:—

वि०सं० १९४४ में गुरु मिन्दिर के वरागेंड का संगमरमर फर्श लगा। वि०सं० १६४७ में पंगत की साथ वाली ऋन्न कुटियाएं बनी। ४९-४• में सभा मगडल की लकड़ी की छत्त लगी और गद्दी वाला सिंहासन और नीचेका संगमरमर फर्श बन कर तथ्यार हो गया। पास में मट्टों वाली जगह भी बनी॥

अब आपका यात्रा प्रसंग वर्णन करते हैं। जैसे आपके पूर्वज कुम्म आदि पर्वों पर तीर्थ यात्रा करते रहे तैसे आप ने भी यह नियम नहीं छोड़ा॥ ठीकहै छोड़ना भी नहीं चाहिए था क्यों कि तीर्थों पर कई पापी लोग आकर अपने पाप घो जाया करते हैं तब अपने को पावन करने के लिए तीर्थ वृन्द आप जैसे महा तमाओं के पद रजके कांक्षी रहते हैं। अतः आप वि०सं० १९४४ में प्रयाग राज की अर्घ कुम्भी पर गए॥ वि०सं० १९४५ में हिरद्वारका कुम्भ किया वि०सं० १९४९ में हिरद्वारकी महावाहणी का मेला किया॥

जब २ तीथों पर गए तब २ भण्डारे दान पुण्य आदि करते हुए



Harris of the second of the se

श्रपने गुरुश्रों के नाम को अतिविस्तृत रूप में विख्यात करते और क्रुमों पर छावनी पाते रहे ॥

वहां से लाट कर वि०सं० १९५० की ज्येष्ठ शुदी द्वितीया चन्द्ररात को प्रातः ६ बजे आपने संगमरमर के गद्दी वाला नवीन बनें सिंहासनपरि विराजते भए॥

श्रीगुरू उदासीन स्वामी जयरामदास जी के शिइयों (चेलें) का संक्षिप्त व्योरा इस प्रकारहै :-



| 弁の  | शुभ नाम                      | गुरू उदासीन सम्प्र<br>दाय मेंऋानेकीमिति       | विषेश विवर्ण                                                                        |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| १   | वावा केवलदासजी               | १९४३ ज्येष्ठवदी १४<br>मंगल वार दिनके<br>दोवजे | १६४० ज्येष्ठ. सु. ११<br>प्रातः चारबजे हरि-<br>द्वार में ६५ वर्ष में<br>देवलोक पधार  |
| ર   | श्री स्वामी हरिनाम<br>दास जी | १९४४ अश्विन. शुदी<br>१५                       | वर्तमानासिंहासनपर<br>विराजमान हैं ॥                                                 |
| UA, | बावा सन्तदास जी              | <b>१९४६माघ सन्क्रान्ति</b>                    | १९४३ ज्येष्ठ शुदीरे१<br>को देव लोक पधारे<br>प्रातः११वजे श्रीसाधु<br>बेला तीर्थ में॥ |
| ઝ   | वावा गङ्गादास जी             | १६४⊏ हरिद्वार कुम्भ<br>पर (कुम्भके दिन)       |                                                                                     |
| ų   | वावा श्रात्मादासजी           | १९४९ माघ संक्रान्त                            | ત્રાલા લુપળા તાવ મ                                                                  |
| E.  | बावा ठाकुरदासजी              | १९४९ माघ संकान्त                              |                                                                                     |
| છ   | वाचा बसन्तदासजी              | १९४९ बसन्त पंचमी                              | १९४३ श्रावन शुदीमें<br>तीर्थ से चलेगए                                               |
| ۷   | बावा हरिशरण जी               | १९४९ बसन्त पंचमी                              | त्रवतक श्री साधु<br>वेलातीर्थ में हैं॥                                              |

वि०सं० १९४० के प्रथम (इस साल दो श्राखाड़ थे) श्रापाड़ वदी श्रष्टमी बुधवार शाम को ४ बजे ६० वर्ष की श्रावस्था में श्री गुरू उदासीन स्वामी जयरामदास जी देव लोक को पधारे। इन का शरीर श्री सिन्धु गङ्गा के परम पुनीत जलमें समाधि किया गया। उसी समय वही समारोद रहा जो श्री स्वामी वनखण्डी जी महाराज तथा श्रान्य स्वामियों के समय पर हुश्रा था॥

देव लोक गंमनं से पूर्व उसी दिन प्रातः ४ बजे वे श्रपने ज्येष्ट शिश्य (चेला) स्वामी हरिनाम दास जी को गद्दी का मालिक बना कर उनको श्रपना भगवां चोला श्रौर सिरोपा देकर मस्तक पर तिलक भभूती लगा कर बावा कर्णदास जी के हाथ में सुपर्द करते भए ॥



### ऋष्टम सर्ग



[ वि०सं० १६५० प्रथम (पहिला) ऋ।पाढ़ बदी ८ बुधवार संध्या ५ बजे से ऋाजतक गदी परिहें ]

श्री गुरू उदासीन स्वामी जयरामदास जी के पीछे श्री स्वामी हरिनामदासजी ने सिंहासन को सुशोमित किया जिनका राज्याभिषेक बावा कर्ण दास उदासीन जी ने किया था। श्राज तक संगमरमर के सफेद सिंहासन पर ऐसे शोमा देतेहैं मानों केलास पर्वत पर श्री शङ्कर जी बेठे हुएहैं। चन्द्रमा के जैसे शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी समुद्र के जैसे गम्भीरहें॥ ज्ञान श्रीर विद्या के तो भएडारहें॥ शान्ति कोई श्राप से ही सीस्व लेवे। मधुर भाषणता श्राप की प्रशंसनीय ही है॥

सब धरती काग्ज करूं , लेखन सब वनराय। सात सिन्धु की मस करूं , तव गुण लि**खे** न जाय॥

त्राप चाहें तो प्रथ्वी भर के समस्त सुख ले सकतेहैं किन्तु नहीं श्रापने सब ऐश प्रशारतों को तिलाञ्जलिदे कर केवल शारीर पोछण श्रीर स्वास्थ्य रक्षा मात्र के लिए ही खान पान श्रादि व्यवहार रक्खाहै॥ श्रापकी इच्छा होवे तो बड़ी २ कीमत वाले

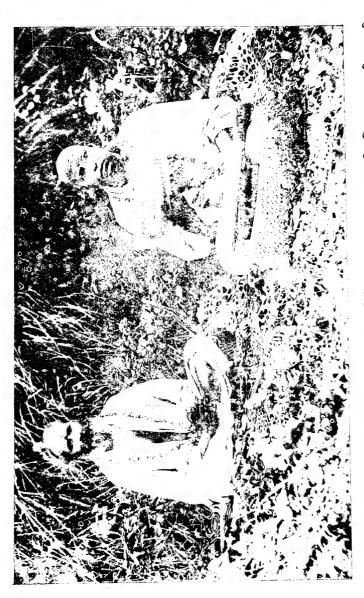

श्रीमान् बाबाहरीदासजी उदासीन श्री साघुबेहातीर्थ के गहीधर श्री १०० स्वामी हरिनामदासजी उदासीन

बस्त्र पहन सकतेहैं किन्तु नहीं आप खादी तक पहन लेतेहैं॥ आप चाहे तो घोड़े गाड़ियां, हाथी और मोटरें रक्ख सकतेहैं किन्तु नहीं ऐसे आनन्द लेने में आप अपने साधुत्व की हानि समभतेहैं ॥ श्राप चाह तो श्रपने खाने के लिए निन्य कई स्वा-दिष्ट पदार्थ बनवा कर खा सकतेहैं किन्तु नहीं जो कुछ भएडार में बनताहै वह सब साधुत्रों श्रौर यात्रियों से मिल कर पंक्तिमें वैठ कर खातेहैं।। इन गुणों से केवल सिन्धु देश में नहीं किन्तु भारत वर्ष के कई अन्य प्रान्तों में भी श्राप सर्वथा पूजनीय दृष्टि से देखे जाते है,॥ सर्वदा काल पार्मार्थिक कार्यों और हरि भजन में निमय, प्रसम्बदन शान्तातमा तथा कोमल स्वभाव रहते है, सिन्धु देशका कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं होगाजहां थेड़ी बहुता श्राप की सहायता न पहुंची हो गौभक्त श्रीर पके हिन्द्र सनातनधर्मी उदासीन भेषभूष्णहें ॥विद्या प्रचार में भी दत्तचित्त हो विद्वानों का सत्कार सब से बढ़ कर करते हैं। क्या कहूं कहां तक त्रापकी प्रशंसा करूं, श्राप सर्वथा, सर्वत्र श्रीर सर्वदा पूजा और स्तृति के योग्यहैं॥

श्राप का जन्म भी श्री सिन्धु गङ्गा के पवित्र तट पर नवीन सक्खर नगर में वैदयकुलावतंसों के ग्रह में हुन्ना था॥ जन्म का नाम भी परम पवित्र "नारायण" है॥ वि०सं० १६३७ पोष कृष्णा १० रविवार था जब श्रापने जन्म लिया श्रोर सात वर्ष की श्रवस्था में वि०सं० १६४४ श्राश्विन शुक्का १४ के। श्री स्वामी जयरामदास जी के चेला हुए श्रोर वि•सं० १६४० में पहले श्राषाढ़ वदी = बुधवार संध्या के ४ बजे गद्दी पर श्रपने गुरुओं की करुणा मयी दृष्टि होनेसे वैठते भए॥

इसमें किसी को भी आना कानी नहीं करनी होगी कि श्री साधुबेला एक अपूर्व दर्शनिय तीर्थ स्थानहै। आपके कठि बद्ध पुर्वार्थ से तो वह और भी दिव्य और रमणीक वन गयाहै यह सिन्धु देश के लिए एक गौरव की बातहै जहां कि एक ऐसा मनेहर तीर्थ स्थलहै जो कि भारत वर्ष भर में अद्वितीय है॥ श्रापके दिनों में निम्न लिखित स्थान बनेहैं यथाः-

वि०सं०१९४१-५२ राज घाट की ड्योढी पकी बनी। ४३—४४ में राम भरोखा के पास वाली लांढी की चार कुटियाएं उत्पर की जगहों याने मकान सहित। ४४ में हरिद्वार घाट श्रीर गी घाट का फर्रा। ५५ में देवी घाट का थल्हा सिन्धीपत्थर का, श्रीर गुरु मन्दिर के उत्तर—पश्चिम सिन्धी पत्थर का फर्रा ५४ में गी घाट के पास डाट कुटिया ५४ में गो घाट के साथ की बाहर की बड़ी कुटिया बनीं।

५६-५७ में कूप के चारों तर्फ फर्श सिन्धी पत्थर का और चटनी थहें का फर्श तथा छत श्रोर मंडार वर्तन मलनें वाला दूसरा थहा श्रोर कुशावर्त घाट के ऊपर बटबृक्ष वाले का फर्श, ४५ में तुल्सी थहहा संगमरमर का। ४६ में कोठार के पीछे का छोटा थहहा संगमरमर का श्रोर मटें। की नालीसें लेकर गणेश घाट का फर्श सिन्धी पत्थर का बनां॥

६० में भएडारे का फर्श अम्बाले के पत्थर का; श्रीर वड़ी गोपाल क्रञ्ज की सिन्धी पत्थर की बड़ी दिवार ऊपर के छोटे घाट सहित बनां।

६०-६१ में बन्दर की टीप चौगिरद लगी।

६१ में गोपाल क्रुञ्ज का फर्श श्रोर बेट पानी में कुशावर्त घाट के नीचे का घाट और फर्श सिन्धी पत्थर का बनां।

६१-६२ में गुरु मन्दिर की १५ बड़ी श्रोर २ छोटी छतें॥ ६२ में श्राहा खोड़ के भीतर श्रोर पीछेकी गली में थल्हे सहित फर्रा सिन्धी पत्थर का बनां।

६३—६४ में राम ऋरोखा पौड़ी समेत बना श्रीर ६४ में



उसी भीतर विद्यालय स्थापन हुआ। हवा वन्दर राम घाट सहित और कुशावर्त घाट ऊपर दो नींम की कुटियाएं, श्रीर पंगत के ऊपर तीन लोहे के छप्पर लगे॥ भी छोटा साधुवेला तीर्थ जीता गया श्रीर राम भरोखे के नींचे लाल पत्थर का फर्श लगा॥ ६४-६४ में महादेव वाली पंगत में खट्ट पत्थर का फर्श चौगिरद लगा॥

६५ में भीतर लागढी को तथा वरागडे सिहत में श्रौर गुरु मन्दिर के नीचे दो कुटी को एक कर कुटि में श्रौर पंगत के अन्न कुटि में खट्ट पत्थर का फर्श लगा।

६६ में सभा मगडलकी छत और महों की जगह श्रौर ६६ में सूर्य्य कूप श्रौ शामिल साथका बन्दर विष्णु घाट तक बना। और भीतरले गुरु मान्दिर के वराण्डे की तीन दिवालें जिन पर जय विजय, दो शेर, दो मोरों, श्रौर दो हाथियों, के सहित संगमरमर की बनी॥

६७-६८ में बड़ी दो डाट वाली टांकी वाली जगह हल्ट पानी वाली। ६७ में देवीजी के मन्दिर में श्रीर कोठार में ईंटों काफर्श ६७-६८ में पुरीख खानां (टट्टी) बाहर के फर्श समेत ६८ में श्राड़ा खोड के साथ की दूसरी क्राटिया में खट्ट फर्श लगा॥

६९ में सभा मगडल की पौड़ी संगमरमर की तिनडाके, और लाण्ढी के भीतर दो बड़ी इंटों की डाटें श्रीर टांकी के पास जल खींचने के दो होज यानें दो हलट खुहाडे कुटी सहित ॥ श्रीर कुशा घाट के पास बट वाली बड़ी कुटिया ॥ विष्णु घाट साहित से शिव घाट तक बन्दर। ६६-७० में गुरुमन्दिर के बाहिर धमलों डाटों ऊपिर शिपरकी दो छित्रियों समेतं श्रीर बाहिर की तीन दिवारें संगमरमर की। ७० में तुलसी थल्हे का और पंगत का बड़ा लोहे का छपर बना ॥

७०--७१ में सत्य नारायण का बड़ा थल्हा दोनों तरफ की पोड़ियों समेत और भएडारकूप के उत्तर तरफ वाली दो कुटियाएं बड़ी, छोटी चटनी वाली, और कूप के पूर्व की तर्फ बर्तन तथा श्राचार मुरवे रखनेकी दुमंजली जगह बाहिर साथ छोटा सिन्धी पत्थर के नीचे वाले थल्हे सहित बनां॥

वि०सं० १९६९-७०-७१ में कैलास महादेव जी के नीचे का गुम्मज बनां॥

७०-७१-७२-७३ तक कैलास महादेव का मन्दिर बाहिर के संगमरमर की परिक्रिमा तथा ऊचा फर्श लोहे का जंगले सहित श्रीर नीचे की दो जगहिं पौड़ी वाली बड़ी कुटि, औनीचे के दराण्डे के रंगीन ईंटों के फर्श सहित बनां॥

७१-७२ में सत्य नारायण के साथ वाली कुटी विराएडे वाले के ईट फर्श सहित बनी॥

७२-७३--७४ में राम घाट की श्रोर दोनों तर्फ वाली सिन्धी पत्थर की लंबीयां कुर्सी संगमरमर के फर्श साहित बनी॥

७२—७३ दुःख भञ्चन घाट चार बुजों श्रीर बेट पानी वाले थल्हे सहित त्रिवेणी घाट, यमुना घाट ऊंचे कोने तक बन्दर समेत श्रीर ७२ में \* नारायण घारी की सिन्धी पत्थरकी छंबी चौड़ी गिहरी नीवं पश्चम उत्तर वाली श्री पानी वाले थल्हे समेत बनी इसी बहतर संमत वाले को ७४ में डंगे को जल सें ऊचा कीया॥

७३-७४ में पंगत वाली आरे दाल की अन्नकुरी नीचे की तथा ऊपरकी जगह पकी ईंटों की ७४ में गर्डर लगा रस्ता बना जंगले सिंहत और गुरु मन्दिर के पिछाड़ी दोनों कुरी की एक

<sup>\*</sup> अंग्रेजी इतहासमें नारायणकी जगह नानक भूल से छुप गयाहे ॥



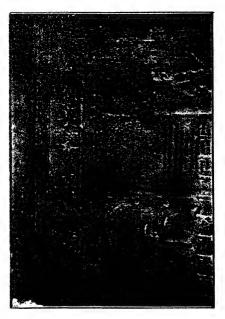

स्वामी जयरामदासजी वाया कर्णदासजी गुरू मंदिर के दशिए दिशाका चित्र

कर ऊची डाट की ऊपीर वाली छत करी नीचे की छत दोनें।
कुटी की बराबर करी पश्चम दिशा वाली पिछाड़ी भीत संगमर
मर के चौवीस चित्रों वाली संगमरमर की दिवारें बनीं श्रौर
दक्षिण कोनें में स्वामी जी की श्रौर बावा जी की मूर्ति लगी।
७४ में गुरु मंदिर पौड़ी वाली ऊपीर की दो कुटी के। एककुटी
कर ऊची करी॥

७४ में कुशार्वत घाट के बुर्ज सें लेकर बन्दर सिन्धी पत्थर का सरस्वती घाट सूर्य्य घाट सहित बनां॥

७५— में गुरु मंदिर के उत्तर (देवी घाट के दक्षिण) बड़ा श्रोर साथ का छोटा संगमरमर का थला बना॥

७६ में गुरु मन्दिर के पूर्व बुर्ज और थले बीच सिन्धी पथ्थर कुर्शी परि संगमरमर की कुर्शी लगी॥

७५-७६-७७ मेंगुरु मन्दिर के पूर्व चौगान में फर्श संगमरमर का श्रीर दक्षिण में छोटा संगमरमर का द्वीजा बना॥

५६-७९-७८ गुरु मन्दिर के ऊपर कुशीं तथा जाली वाले पिक्जरे तथा पश्चिम वाली दो छित्रयां तथा भीतर बाहिर की ताकियों में दासा श्रीर खड़ाऊ और दो झरोखे लगे तथा बाहर पश्चिम की छोटी दीवार शिखर तक श्रीर श्राधी दक्षिण की दीवार शिखर तक हो ॥

७७-७८ गुरु मन्दिर के नीचे तीनों वराण्डों में संगमरमर की फूलदार डाट लगी॥

७४-७६-७७ मेंगुरु मिन्दिर के उत्तर चौगान में संगमरमर का फर्रा लगा तथा मूर्ति वाला झंगले के भीतिर संगमरमर का फर्रा लगा॥

वि॰सं॰ ७५-७६-७७ में देवी घाट पर संगमरमर घाट का दासा, खड़ाऊ श्रौर ऊपर फर्रा लगा तथा साथ में घाट के उत्तर तर्फ संगमरमर को छोटी नींम थली तथा थला गलीचे नमूने वाला लंबी थली पर सारे फर्श लगा तथा घाट के चौगान पश्चम में लगा और गुरु मन्दर के अगाड़ी पूर्व दिशा तर्फ (सिन्धी पत्थर परि) चौक एक डाके सहित लगा॥

बम्बई घाट , राम घाट , कुञ्जगली

99 में रामघाट दो कुटियाएं दो मंजला पर्का ईंटों का नौबारा बना तथा क्रञ्जगली के पीलपावे पकी ईंटों के बने श्रौर ऊपर तीन कुटियाएं पकी ईंटों की बनीं तथा टाट्टियों के दक्षिण भंगी के रहने वास्ते कुटिया बनी॥

७७—७८ बम्बई घाट की पौड़ी ऊपर वाली के साथ संगम्सरमर का थला बना और वम्बई घाट के दोनों वुर्जी पर ग्रलीचा फर्श संगमरमर का बना॥

७४—७६—७७—७८ राम घाट के पूर्व कुर्शी पर ग्रातीचा कर्श संगमरमर का लगकर टट्टियों तक तथ्यार हुन्ना ॥पश्चिम को भी कर्श लगकर तथ्यार हुन्ना ॥

छोटा साधु वेला सत्य नारायण

७६—७७ में सत्य नारायण के पूर्व संगमरमर का थला वना तथा ७७ में सत्य नारायण के भीतर खड़ाऊ तथा फर्श संगमरमर लगा श्रोर दीवार में सीमेंटका पलस्तर हुआ ठाकुर मूर्ति बड़ी रखी॥

% में कैलास महादेव के गण का शिखर वाला छोटा मन्दिर बना सत्य नारायण मन्दिर के पिछाड़ी पूर्व उतर दक्षण तर्फ कुटिश्रा के श्रागे सिन्धी पत्थर का फर्श श्रीर दो खम्मा सिन्धी पत्थर के द्वीजे वास्ते बनें ॥

७८ में सूर्य घाट के पास बैलों के लिए पक्की ईंटों की लाएढी बनी।

रेज़की कार्य

かい かから かかから かかから 

K

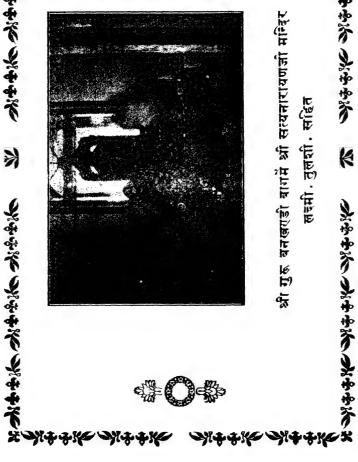

श्री गुरू वनखरडी बागमें श्री सत्यनारायणजी मन्दिर लद्मी. तुलद्यी. सर्हित シャャン シャャン シャャン

K

७२ में देवी घाट के अगाड़ी की लोहेका फाटक बनां
७४ में गुरु मन्दिर के पश्चिम दक्षिण मूर्तियों के आगे लोहे का जंगला बना।

१६७४-७४ में लंबा जंगला दो लांहे के दर्वाजे कहे गुरु मन्दर के पश्चम दिशा वर्ण घाट पास बनें॥

७५ में कुञ्ज गली के पीलपाये ईंटों के पके बनवा कर गर्डर लोहे के पाकर ऊपर से लकड़ी के फटे की छत बनवाकर पलस्तर कचा कराया गया।

७४ में संगमरमर के वाड़े लोहे का फाटक तथा उत्तर दक्षिण की दो कंध बनी।

७४ में गुरू मन्दिर के उत्तर तर्फ बर्गीचे के लिए ईंटों की थली बनी तथा छोटी थल्ही देवी घाट के दोनों किनारों के आगे सिन्धी पत्थर का फर्श लगा॥

७५ में गौघाट और नीम के बीच ईंटों की छोटी पकी कुटिया बनी।

वि०सं० १६७५ मुंबई घाट रसोई कुटी यात्री पंडित पाठ शाला वालों की .

वि०सं० ५४ गुरू मंदिर पूर्व दिशा शिखर पिंजरा संगमरमर, वि•सं० ५४ गुरू मंदिर के आगे पूर्व दिशा निचे फर्श सिधी पत्थर के ऊपीर संगमरमर नाली के दूसरे पार देवी घाट उत्तर की तर्फ थोड़ा ७८ में संगमरमर लगा,

७४-७४ में चंद्रकूप (भंडार कूप) के साथ ईंटों की छोटी बड़ी डाट वाली एक ग्यारा सौमन पानी की बड़ी टांकी बनी॥

७४—७६ में हरिद्वार घाट के वेट में सिन्धी पत्थर का बन्ध बांध कर घाट से नदी तक कंकरेट चूने साथ मिलाकर भराव पाया। इसी बेट में गौघाट से देवी घाट तक सिन्धी पत्थर का फर्श (धला) बनां।

वि॰सं॰ १६७६-७७ गुरु मन्दर के उतर दिशा तर्फ संगमर फर्श चार चौक वाला बनां,

वि०सं० १६७६-७७ हरिद्वार घाट बार्चे तर्फ बुर्ज परि संगमर की छत्री बनीं,

वि०सं० १६७६-७७ हरिद्वार घाट के ऊपीर मध्य में दर्वाजा दो इन्द्र एक हस्ती का बनां ,

७७ पौष वदी ४ में शुरू श्रन्न पूर्णा देवीजी के मिन्दर में संगमरमर की छत्री श्रीर खड़ाऊ तथा थली गंगाजमुनां फर्रा लगा तथा पूर्व तर्फ द्वीज़ा निकाला।

७८ में हनुमान मिन्दर में फर्श संगमरमर का लगा।

७≍ में गणेश मन्दिर के पिछाई। ब्रह्मालणे में ईंटें। के पीलपावे लगा कर गर्डर पाकर छत बनवा कर भंडार की जगह बनवाई गई और गुरू श्रीचन्द्र मन्दिर बनां।

७६ में नारायण धारी के उत्तर दिशा के कुवेर घाट से राम तलाई तक बन्दर बना कर जल के लेवल में ऊचा कीया साथ २ राम तलाई तथा तलाई के साथ दो छुड़े पत्थर की दिवारें बनी।

७७ में कुबेर घाट की पिछाड़ी तरफ छुड़े पत्थरकी दिवार बनी तथा बीच में छुड़े पत्थर कंकरेट का भराव पाया। ऐसे बीच का छोटा घाट भी बना मध्य का कृष्ण घाट कोनेंका भैरव घाट बनां।

७७-७८-७९-८० में राज्य घाट के ऊपर की पकी ईंटों की ड्योंडी गिराकर संगमरमर का बंगले का काम शुरू होकर बनां

७५ में राज्य घाट की पौड़ी सिन्धी पत्थर के ऊपर श्रागरे



का पत्थर लगवा कर बड़ी पौड़ी बनी।

७८ में चन्द्र कूप के पास श्रंब बृक्ष सें लेकर लंबी काठ गड़ रखने के लिए सिन्धी पत्थर की चूने के साथ दिवार बनी।

वि०सं० १९८३ पानी बगीचे वास्ते मशीन तीर्थ में फिर प्रथ में विजली मशीन, वि०सं० १९८४-४ श्री साधु वेला तीर्थ छोटे बड़े सोर जगहों में विजली के थंभे तारें लगाई,

वि॰सं॰ १९८४ रामभरोषा उर्फ पाठशाला के चौिगरद नीचे रस्ते में, लांढी बरांडे में श्रौर श्राटे दाल कुटी में श्रौर खूहानींमथला चटनी वाले पिर, श्रौर छोटा साधुवेला समाधों के थले पिर किंकरी चूनां सिमट गद्य लगा, श्रौर समाधों के भीतर जगह में गंगा जमुनां संगमरमर फर्श, श्रौर पाठशालांक कमरे नीचे ऊपिर में टीनकी चादर छत बनीं श्रौरंगलगा। ५४ में नीचे कुटी, ऊपीर की ८५ में बिजली मशीन के ऊपीर बिजली घर दो कुटी बिरांडे जगले सहित बनीं॥

श्री स्वामी हरिनामदास जी को गई। निशीन हुए दो वर्ष श्रीर श्राठ महीने हुए थे तब बाबा कर्णदास उदासीन जी वि०सं० १९४२ के फाल्गुन वदी ४ शिनवार प्रातः दो बजे ५४ वर्ष की श्रायुमें देव लोक पधारे॥ उनकी जगह पर कोठार की गई। पर उसी ४ शिन ११॥ बजे दिनके श्री स्वामी हरिनामदास जी ने श्रपने ज्येष्ठ चेला बावा हरीदासजी को विठाया जो १९४० के श्रावण शुक्का पूर्णमासी पर सबेरे १० बजे श्री स्वामी हरिनामदास जी के शिश्य (चेले) हुए थे॥

श्रीमान् बावा अ हरीदासजी- श्राप का जन्म वि॰सं० १९२८ मिति मार्ग शीर्ष वदी ६ को देहली नगर में गौड़ ब्राह्मण

अ आपका शिश्य अद्वैतानन्द इसका शिश्य ईश्वरानन्द वि०सं० १६७६ वैशाष शुदी ३ दिन दोनों कठे बने ॥

के घरकाहै। जन्म का नाम गोपाल शर्मीह पिता का नाम श्री मान् पं० मोहन लाल दामीहै तथा माता का नाम श्री मती हरिदेवी था॥ आप के पूर्वज बड़े भारी शिव भक्त थे जिनका बनाया हुआ शिव मन्दिर देहली नगर में श्री यमना जी के किनारे पर कुरशीया घाट पर श्राज तक विद्यमानहै॥ये श्रपने माता पिता के एक लोते पुत्र थे श्रीर तीन वर्ष की श्रायु में माता के स्वर्ग लोक पधारने पर ये देहली नगर में श्रपने मामा के घर में रहनें लगे। योग्य उमर में मामाजी ने इनका यक्षी पत्रीत संस्कार कराकर वेदाध्ययन कराना आरम्भ किया। मामाजी को कोई पुत्र सन्तान न थी श्रतः इन को ही श्रपना पुत्र समभते लगे श्रीर ठीक २ ये उनको स्वकीय पुत्र जैसे ही प्रिय थे। वे वृद्ध हो गए थे अत एव अपने भाग्नेयपुत्र का जीते ही लग्न देखने की उनकी वड़ी उत्कराठा थी॥ इस लिए नव वर्ष की अवस्था में ही विवाह करा दिया किन्तु हमारे भावी कोठारी जी अपने पढ़ने में स्वस्थ चित्त रहते थे ॥ मामाजी ने फिर विवार किया कि यदि संस्कृत श्रीर हिन्दी के साथ इनको उर्द श्रीर श्रंश्रेजी की शिक्षा भी दिलाई जाय तो उसकी भविष्यत उन्नती में सुविधा होगी। यह निश्चय कर उनको स्कूल में बिठाया गया जहां उर्दे श्री मंत्रें प्रेजी पढते रहे ॥ होनहार पुरुष बाल्यावस्था से ही जाने जातेहैं।

इस रीत्यनुसार श्री मान् गोपाल शर्मा जी भी बाल्यावस्था से ही भगवद्भक्ति श्रीर परमार्थ में दृष्टि रक्खते थे श्रीर श्रपना बहुत सा समय साधु सेवा श्रीर सत्सङ्ग में व्यतीत करते थे। प्रद्यपि इनके मामा जी तथा पिता जी इनके ऐसे व्यवहार से श्रप्रसन्न रहते थे तो भी इन्होंने श्रपनी देव नहीं छोड़ी श्रीर साधु समागम में दिन प्रति दिन अधिक ध्यान देने लगे॥ बहुत काल तक सत्सङ्ग करने से उनको ग्रहस्थाश्रम उपाधि रूप भासने लगा किसी समय में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा का समागम हुन्ना जिनके सत्संग से उनको वहुत सा लाभ पहुंचा श्रोर जो शङ्काएं उनके चित्त में थी उनका पूर्णतया समाधान हो गया। कई दिनों तक कई वैराग्यवान महात्माओं के सत्सङ्ग से माता, पिता, स्त्री श्रादिकों से हट नो गया ही था श्रतः वे श्रह-कुटम्ब रूपी पिञ्जरे से उड़ने का विचार करने लगे। श्रब उनको पिता श्रोर श्रपने पालन पोषण की चिन्ता लगी, कुछ विचार के पश्चात् उनको भर्तृहरि जी का यह पद फुर श्राया कि:—

# का चिन्ता मम जीवने यदिहरि विश्वम्भरोगीयते

श्रधीत् यदि हरि परमात्मा विश्वम्भर कहा गयाहै तो मेरे जीवन की क्या चिन्ताहै? जहां इतनी सारी विश्वकी पालना होतीहै तहां क्या हमारे पिता, स्त्री और में ही रह जायेंगे? यह कभी नहीं हो सकता। कभी भी, कहां भी श्रीर कैसे भी रहें तो हमारी पालना श्रवश्य होनीहै ॥ ऐसी मन में ठान कर वे जनवीस वर्ष की श्रायु में श्रपने सारे ग्रह परिवार कात्याग कर चल दिये। वि.सं. १९४३ में श्रलवर श्राये, वहां से जयपुर, श्रजमेर होते हुए पुष्कर राज में पदारोपण किया। वहां कई दिन रह कर पाली वालेतरा होते हुए धरणी धर की भाड़ी में रहे वहां भी मनावाि छत कार्य पूर्ण न होने से गुजरात धांगधा जोड़ाऊ होते हुए वम्बई श्राये फिर द्वारका गये यहां पर कई दिन ठहरे पश्चात् वेट में गये बाद नाव में बैठ कर माएडवी होते हुए नारायण सरीवर गये वहां पर स्नान करके श्राशा पूरी देवी को गए वहां से धनों धर में नाथें। के स्थान में कई दिन रहे फिर भुज अंजरा मालीया मोरबी राजकोट जेतपुर, होते हुए गिरिनार

को गए जहां हनुमानधारा में रहने लगे वहां बहुत काल रहे फिर सुदामा पुरी को गए जहां से पुनः दीप बन्दर में आए , वहां पर एक योगिराज नागा बावा वैष्णव भक्त रहते थे वे बड़े सिद्ध थे उनके पास जो कोई श्राता था उसकी वहां भोजन के लिए एक मुद्री भर चांवल मिलते थे जिनको पका कर खाने से एक मनुष्य तृप्त हो जाताहै॥ उनके पास बावा हरिदासजी भी बहुत दिन रह कर भक्ति योग सीखते रहे॥ वहां से फिर खम्भात भड़ोच होते हुए बम्बई श्राए जहां से फिर रामेश्वर की गए मदरास , मलेबार , पद्मनाभ , जनाईन , छोटे बड़े नारायण श्रौर कन्या कुमारी तक गए यह मलबार की यात्रा महीना भर की। कन्या कुमारी से होकर समुद्र के किनारे होते १५० कौस पैदल चल कर कार्तिक स्वामी के दर्शन किए। फिर जकाऊ बन्दर, ज़ंजीबार होते हुए श्रदन बन्दर गए॥जहां कहीं जाते वहां भक्ति मार्ग का उपदेश देते रहते थे।वहां से मसकत, ग्वादर, चुआ वाल बन्दर कीच मकरान होते हुए कराची बन्दर आए फिर एक भक्त जनके आग्रह से लस बेला गए फिर खोरासान खैरान चार बुर्जक शीशतान और बीच वारान होते हुए फरान गए वहां वावा जी बहुत ही रुग्ण हो गए किन्तु १०-१२ साधु साथ में थे त्रातः बहुत से क्रेश का सामना न करना पड़ा। ईश्वर कृपा से शीव नीराग हो गए श्रीर ब्रिषिक नगर में श्राए वहां से वि०सं० १९४७ चैत्र मासमें कन्धार गए वहां चमन से रेलद्वारा श्याला बाग्न . गुलस्तान , कोश बंगला , हर्नाई , सिवी होते हुए ढ़ाढर में श्राए ढ़ाढर से शिकारपूर श्राकर प्राप्त हुए॥ वहां से वि०सं० १९४७ में माघ सुदी ४ (वसन्तपञ्चमी) की श्री साधुवेला तीर्थ में श्राए। वि०सं• १९४९ में थ्री स्वामी जयरामदासजी के साथ हरिद्वार महावारणी पर गए॥ वि०सं० १६५० श्रावण सुदी १४ को श्री स्वामी हरिनामदासर्जी के ज्येष्ठ शिश्य बने श्रौर उनके साथ सब

यात्रात्रों में जाते रहे श्रोर वावा हरीदासजी के चेले दूसरे ज्ञानानन्द वि०सं० १६८२ ज्येष्ठ शुदी १२ गुरुवार हुन्ना। श्रीर १६८१-८२ में गौघाट परि दुमजला कुटीआ वनीं।

श्री स्वामी हरिनामदासजी नीचे प्रमाणे तीर्थ यात्रा पर गए वि॰सं० १६४० में प्रयाग राज के कुम्भ ⊛पर गए.४७.४⊏ में तीन धामों की यात्रा की-६० में हरिद्वार के कुम्भ पर ६२ में प्रयाग राज के क़ुम्भ पर द्वितीय वार श्रीर काशी से फिर श्री स्वामी वनखरडीजी महाराज की स्त्रादि तपो गद्दी भपीटयाई धूणी साहिब का दर्शन कर श्राए। ६५ में गोदावरी के कुम्भ पर श्रन्न क्षेत्र भेज कर श्रपने को दानवीर प्रख्यात किया श्राप नहीं गये थे ६६ में हरिद्वार की ऋधे कुम्भी, श्रौर केदारनाथ, बद्रीनाथ, भादिकों से होते हुए हरिद्वार देहरादून मथुरा वृन्दावन गए। ६८ में दिल्लीदर्बार से प्रयाग राज की श्रध क्रम्भी लखनौ नीम खारएय से मुरादाबाद रामगङ्गा हरिद्वार दोनों जगा स्नान कर श्रमृतसर श्राये ७२ में द्वितीयवार हरिद्वार के क्रम्भ पर गए श्रीर ज्वालामुखी ३ देवियों की यात्रा करते आए आते जाते अमृत सर रहे थे। वि०सं० १६७४ प्रयाग क्रम्भ माघ कर के पटनां हरीहरि क्षेत्र कलकता जगन्नाथ रामेश्वरादि बम्बईडाकौर श्रहि मदावाद हेद्रावाद सिन्धु सें ज्येष्ठ श्रुदी १४ श्री सा. बे. तीर्थ में श्राये वि०सं• १९७७ श्राखाढ़ श्रावण भाद्र में गोदावरी क्रुम्भ पर वि.सं.१९७७-७८ माघ फाल्गुन चैत्र में हरिद्वार की ऋर्ध कुम्भी पर श्रन्न क्षेत्र दोनों जगा भेजा श्रापनहीं गयेथे वि०सं० १९८४ फालगुन चैत्र हरिद्वार कुम्भ कर ऋषिकेश देहरादून जमनोत्री गङ्गोतरी कर लोहौर से मोटर परि जम्बू कशमीर गये श्रमुनाथ श्रावण शुदी १५ करी मुलतान होते भाद्रों ग्रुदी ७ शनिवार तीर्थ में आये

<sup>🕸</sup> कुंभ तथा अर्ध कुंभियों पर छावनी पाते रहे

श्रोर तीर्थ यात्रा पर जब र स्वामी जी गएहें तब र श्राप के साथ कई साधु सन्त और श्रह स्थी लोग भी जाते रहेहें श्रोर वहां श्रम भग्डारे खोलते हैं जहां श्रमेक साधु, महात्मा, ब्राह्मण श्रोर दर्शन कर्ता श्रह स्थी लोग भोजन पाकर तृप्त होते रहे हैं साधुओं श्रोर बाह्मणों को धन, विद्यार्थियों को पुस्तक वस्त्र हीनों को कपड़े विद्वानों को सन्मान श्रोर भेटाएं देकर श्रपनी कीर्तिं चतुर्द्शी के निशेश तुल्य परिव्याप्त कर आए हैं समय समय पर यात्रा में श्रापको कई जगह मान पत्र मिलेहें कई सभाश्रों के सभापित बने हो श्रोर विद्वान लोग श्रापकी स्तुति—विषय के श्रोक रच कर श्रपनी विद्वता से परिचित करते रहेहें उनमें से नमूने तोर सनाढय पाठशाला महिला श्रासी बनारस के श्राद्यक्ति श्रीमान पं० श्रयोध्या प्रसादजी का शतरंज (शत्रुरक्षन) यहां दिया जाताहें, जिन्होंने वि०सं० १६७४ के प्रयागराज के कुम्भ पर भेट किया था—

#### ॥ शत्रुरण जय प्रबन्धः ॥

श्री मत्सवस्यर सिन्ध्वन्तस्साधुवेलां महत्तमाः।
ये वर्ताणां महात्माना वनस्विण्ड तपिस्वनः॥१॥
श्री १०० हरिनामदासाख्यस्वामि नाम्ना महोदयाः।
महत्सु सत्सु विद्वत्सु विजयन्तेच्छदातृषु॥२॥
श्रिथं —श्रीस्वामी वनसण्डा जी महाराज के सक्खर सिन्धु
मध्य वर्ती श्री साधुवेला में जिन्होंने श्रवतार धारण कियाहै
वे श्री १०० स्वामी हरिनामदास जी महोदय, महात्माश्रों,
विद्वानों श्रीर कल्याण कारकों में जय को प्राप्त होवें।

| _ |                                                       |                        |                        | ( ७७                      | )                                |                                   |                                |                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | दान्तस्त्रुद्धा<br>२२                                 | सास्वान्त<br>स्था २८   | यातिन्धुस्था<br>२४     | तारस्यूता<br>६३           | वाक्यस्थाया<br>१४                | सत्सङ्गस्था<br>५                  | रामध्याता<br>५०                | साश्रीरास्तां गीस्मामस्थ माये शाना श्रीवत्साद्या सुश्रीदात्री<br>१ ६ ४१ = ११ |
|   | रामापात्री<br>२५                                      | वित्तन्दात्री<br>४२    | नेहरचुद्धा<br>२१       | धामस्ब च्छ                | मालाधर्जी<br>४९                  | भावेनाप्ता<br>६४                  | साधुमाता<br>१३                 | गीरमामस्थ<br>६                                                               |
|   | दानोञ्चेया<br>२ <b>८</b>                              | यात्माक्षेमा<br>२३     | स्वाहापूज्या<br>२६     | नाम स्पष्टा<br>१५         | बर्णान् पात्री रिण्डस्वासा<br>६२ | श्राती शाना श्रीस्नण्डस्थ<br>७ १२ | दाव द्वाँगभी ध्यानमाथा<br>२ ६१ | माये शाना<br>४१                                                              |
|   | सानः पातु<br>४३                                       | स्वास्विष्टा<br>याः २० | पायघ्रन्ती<br>४१       | प्रातगाँया<br>४८          | द्यिडस्वाप्ता<br>इ               | श्री <b>ख</b> ण्डस्थ<br>१२        |                                | श्रीवत्साद्या<br>                                                            |
|   | सानः पातु मुख्य ध्रेप्रेष्टा मायाःकर्त्रो<br>४३ ४० १९ | दासान्धात्री<br>२६     | बेदाधारा<br>४४         | धीमत्पूज्या<br><b>३</b> ५ | नानारूपा<br>१६                   | वारि प्रीता                       | श्रीहर्षस्था<br>४२             | सुश्रीदात्री<br>११                                                           |
|   | मायाःकर्त्रा<br><b>१</b> ९                            | भेदद्रोन्द्रो<br>३४    | राहोर्झन्ती<br>३६      | वाम ऋहा                   | नाम्ना ज्ञेया<br>४७              | श्रानाकार।<br>५८                  | स्वामिषिष्टा<br>५५             | बस्वागार। श्रीमत्सेच्या संवित्यूज्या<br>६० ४७ ५४                             |
|   | भृत्स्रशाता<br>३६                                     | विद्ज्ञाता<br>४४       | भाविशार्ती<br>३२       | वित्सु प्रीता<br>१७       | बासश्रेष्ठा<br>३६                | सर8ुप्रीता<br>५३                  | वाहस्थाती<br>१०                | श्रीमत्सेच्या<br>४७                                                          |
|   | स्बेषुप्रीयात्<br>३३                                  | दात्स् <u>ब</u> ुद्धा  | नादाधारा<br><b>१</b> ७ | याच्छ स्व<br>च्छा ४६      | शान्तं मग्ना<br>३१               | रायन्देयात्<br>४६                 | भाजद्रपा<br>४१                 | संवित्यूच्या<br>५४                                                           |
|   |                                                       |                        |                        |                           |                                  |                                   |                                |                                                                              |

शतरंज समभने की रीति-प्रत्येक कोष्ठका दूसरा नम्बर श्रक्षर लिया जाय तो उपरोक्त दो स्रोक बन जायेंगे छन्द श्रनुष्टपहे, श्रीर इस में पहले मगए होने से श्रभ फल दायकहै यथा,, मो भूमि सुखमातनोति" मगए भूमि श्रीर सुख देने वालाहै।

संस्कृत अभले प्रकार जान सकेंग कि इस शतर आका रचियता कैसे न बुद्धिमान महा पण्डित होंगे जहां ऐसे ऐसे महा विद्वान और किव लोग जिनकी इस प्रकार प्रशंसा करते हों वे क्यों न सर्व साधारण से आदरणीय हों! इससे यह भी आत होताहै कि आप स्वयं विद्वानहें और विद्वानों तथा विद्या की कदर भी कर सकते हो तथा विद्योन्नति-कार्यों को यथा शक सहायता भी अति प्रेम से देते और दिलवाते रहते हो।

श्री स्वामी हरिनामदासजी के शिश्यों का ब्योरा इसप्रकारहै

| मं०        | शुभ नाम                    | उदासीन सम्प्रदाय<br>में श्राने की मिति | विशेष विवरण                                                               |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| १          | श्रीमान बावा हरि<br>दास जी | १९५० भ्रावणशुक्का<br>१५                | श्रवकौठारकीगद्दी<br>परीवराजमानहें ॥                                       |
| ર          | बावा भगवानदासजी            | <b>१</b> ६५१श्रावण् <b>शु</b> क्का१४   | १९७७भाद्रोंशु. १३<br>शनि देवलोकहुम्रा                                     |
| n          | बावा तरनदास जी             | १६४२वैसाखी केदिन                       |                                                                           |
| ઝ          | बाचा रामदास जी             | ,,, ,, ,,                              | १९७५कार्तिक वः ४<br>मे श्रीः साः तीःमे दे<br>हावसान हुआ<br>प्रातः दो वजे॥ |
| ×          | बावा यमुनादास जी           | १६५४म्रापाढ वदी २                      | १६८२ माघ शुदी<br>८ वीर वार                                                |
| (C         | बावा स्वरूपदासजी           | ", " "                                 |                                                                           |
| છ          | बावा जगतदासजी              | १९४४ वैसाखीकेदिन                       | १६६७ शावणवदी<br>१४ को दंवलीक<br>पंघारे॥                                   |
| ۷          | बावाकृपालुदासजी            | <b>'</b> " '" '"                       |                                                                           |
| 3          | बाबागोविन्ददासर्जा         | १९६३ऋश्विनवदी४                         |                                                                           |
| १०         | बाबा श्रमरदासजी            | <b>१</b> ६६७माघवदी <b>१</b> रवि        | का अर्वीसिधीभाषा                                                          |
| ११         | बावा सुन्दरदास <b>जी</b>   | १९६८ पोही चन्द्र<br>दिन                | मेसम्पादन करतेहै॥<br>१६६६ ज्ये. शु. <b>११</b><br>चले गए पता नही           |
| <b>१</b> २ | बावागोपालदासजी             | १९६९ पोश शुदी<br>चन्द्र दिन            |                                                                           |

नोट - रोणकीदास प्रेमदास ब्रह्मानन्द साधिक शिइय हुयेथे। श्रापके राज्य में निम्न लिखित कार्य प्रचलितहैं।

### १ श्री गुरु मन्दिर

यहां गुरु प्रनथ साहिब जी उदासीनों की कौमीबाणी के पधराए हुएहें वेद राम चन्द्र मूर्ति श्रङ्कार की सजा वट आति मनोहारिणोहै, दर्शन करने से अध्यातम, अधिभूत और अधिदेविक तीनों ताप दूर हो जातेहें भीतर हिण्डोल (हिंदोरा) वाले कोष्ट की चांदी के दर्वाज़हैं। अवतारों, देवताओं मुनि महात्माओं और ऋषियों के सुन्दर चित्र लगे हुएहें ऊपर से भारों की भिरमिर भी खूब भगमगा रहीहै जिन के ऊपर विचत्र चित्र वित्र तहें इस की शोभा और मनो हरता को वर्णन करने का इस लेखनी को तो साहस नहीं होता है।

# २ श्री गुरू श्रीचन्द्र मन्दिर

यहां गुरू श्रीचन्द्र उदासीनाचार्य जी की मूर्ति संगमरमर की भव्य विराजमानहे शंगार सजावट शोभायमानहे लोग दर्शन कर हिन्दू उदासीनों के पूर्वजों का स्मिण कर मनमें पूर्णमासी समान शर्दा भक्ति भाव उत्पन्न होकर चर्णों में लोट पोट हो जातेहें श्रीरभी श्रनेक चित्रों सिहत एक चित्र में श्री नानक उदासीजी श्रपने गुरू सन्तरेण उदासी से डों सोऽहं का मंत्र लेकर मत्था टेक रहेहें उदासीनों की जमात निर्वाणों की पासहै, छत में झाड़ फनूस झिरमिर लगरहीहें, गुरू श्रीचन्द्र जी की मूर्ति श्राप हसकर भक्तजनों को हसाकर तीनताप मिटाइ कर श्रानन्दित कर रहीहे ॥

#### ३-सभा मण्डल

यह वह स्थान है जहां स्वामी जी के बैठने की बट वृत्तके



मन्दिर श्रोर श्री ११०८ गुरू श्रीचन्द्रजी महाराज उदासीनाचार्य

नीचे संगमरमर का सिंहासन बना हुआहे जब आप गेरुए कपड़ों से यहां आकर विराजित होतेहें तब ऐसे लगताहै मानां लाल सूर्य नारायण संगमरमर रूपी श्वेत किरणाएं छोड़ रहाहे और दर्शन करने वालों के हदय पट की अज्ञान रूपी अन्धेरी को दूर कर रहाहे और जब यहां बैठे कई यों के अगड़े निबेटते और न्याय करते हो तब ऐसे प्रतीत होता है कि महाराजा विक्रमादित्य जी अपने संगमरमर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं।

### ४-अन्न कूट

सिंहासन के सामने जहां देवी का श्रादिमन्दिर है वहां एक हरड़ का कमएडल रक्खा हुश्राहै जो कि श्रादि स्वामी वनखएडी जो महाराज को देवी अन्न पूर्णा से मिला था नव रात्रों में इस कमएडल की विशेष रीति से पूजा होतीहै इस कमएडल का ही प्रभावहै जिससे श्राज तक इस तीर्थ पर जितने भी श्रादमी श्राते रहेहें वे तृप्ति से भोजन पा सकतेहें, कभी भण्डार खुटने वालानहीं है श्रीर आगे भी जब तक लोगों की श्रद्धा बनी रहेंगी तबतक सारा दिन श्रन्न दान चलता रहनेकी सम्भावना है।

#### ५-पाठशाला

संसकृत तथा हिन्दी प्रचार के लिए तीर्थ पर पाठशाला भी खुली हुईहै जहां तीन चार सुशिक्षित परिडत सर्वदा रहतेहैं और कोई भी विद्या श्रध्ययन कर सकताहै साधुओं और ब्रह्मचारियों को तो वहां रहने की स्थान भी मिल जाताहै किसी प्रकार का चेतन देना नहीं पड़ता भोजन भी मुफ्त मिलताहै पाठशाला का समय संवेरे ८ से ११ तक श्रीर शाम को ३ से ६ तकहै

#### ६-पुसतकालय

यहां चारों वेद; स्मृतिएं श्रीर १८ पुराणों के सहित वेदान्त, न्याय, भीमांसा, योग, सांख्य, ज्योतिष, वैदिक, छन्द, काव्य, कोप, साहित्य, श्रोर नीति के कई ग्रन्थ रक्खे हुएहैं कई ग्रन्थ तो हाथ के लिखे भी पड़ेहैं जो श्रब तक छुपे ही नहीं।

#### ७-वाचनालय

यहां भारत वर्ष की कई मासिक पाक्षिक, सप्ताहिक, तथा दैनिक पत्र श्रोर पत्रिकाएँ हिन्दी गुरुमुखी सिन्धी उर्दू, श्रोर श्रंश्रेज़ी में आती रहतीहैं कोई भी इन को पढ़ कर लाभ ले सकताहै।

### ८-रामझरोखा

यहां कई कुटियाएं बनी हुईहैं जहां कई देश देशान्तरों के साधु श्राकर निवास करतेहैं क्यों कि यहां उनको भजन श्रौर भोजनका सुभीता रहता है। आजकल पाखण्डकी श्रधिकता है और इस कहावत का दिन प्रति दिन ज़ोर शोरहे कि "नारि मुई घर सम्पत्ति नासी। मुग्ड मुग्डाय भए सन्यासी॥" श्रथवा कई नीचि जाति के स्वयंभू सन्यासी बन कर फिरतेहैं उनकी यहां कलई खुल जातीहै और रह नहीं सकते क्यों कि स्वामी जी पहले उनकी परीक्षा कर लेतेहैं॥ जो साधु लोग यहां रहते हैं उनमें से कई विद्याध्यन में, कई भजन पाठ में, कई ईश्वर गुणानुवादमें श्रौर कई ज्ञान गोष्टी तथा शास्त्रार्थमें लगे रहतेहैं।

# ९-श्री छोटा साधुबेला

यहां सत्य नारायण का मन्दिर है और कई महात्माओं की समाधिएं वनी हुई हैं आगे गरमी के दिनों में यह भाग बीच में पाणी आने से अलग हो जाता था किन्तु अब पके मेंड (सिन्धी पत्थर की दिवालें) के बन्ध जाने से यह कछ दूर हो गयाहै।

## १०-श्री गुरु बनखण्डी बाग

यह बग्रीचा श्री छोटे साधुबेलामेंहै यहां कई प्रकार के फल







फूल, बूटे और बूटीएंहैं जिनकी शोभा अकथनीयहै।

#### ११-हवा बन्दर

पूर्व दक्षिण कोने पर किनारे के साथ थोड़ा मैदानहै वहां गरमी के दिनों में बड़ी सुन्दर श्रीर स्वच्छ वायु चलतीहै बैठन के लिए संगमरमर के थल्हे लगे हुएहैं जो बहुत ठएढे रहितेहैं।

### १२-शिकारपुर का स्थान ( मठ )

वि• सं० १६४२ से शिकारपुर में भी स्वामी हरिनामदास जी का एक स्थानहै।

#### १३-माधवबाग

यह स्थान सक्खर नगर मेंहै जहां लदमी नारायणजी का मन्दिरहै तथा गुरु प्रन्थ साहिब जी उदासीनों की कौमी वाणी के भी विराजमानहैं।

### १४-तपोबन

वि॰ सं॰ १९७६ से हाथमें है सिन्धु गङ्गा के दक्षण पार यह स्थानहै तपस्या के योग्यही है।

### १५-ऋषिकेष

यहां कई कुटियाएं बनी हुईहैं। जहां श्री साधुवेला तीर्थ के यात्री लोग रह सकतेहें मेलों में तीर्थ के बाहर वाले यात्रियों को यहां रहने का बड़ा सुखहै तीन दिन से श्रिधिक रहने वाले को स्वामी जी की आझा लेनी पड़तीहै यह स्थान सिन्धु गङ्गा के उत्तर श्रोर बड़ाही रमणीक श्रोर श्री स्वामी हिर्नामदास जी के श्रिधिकारमेंहै वि॰ सं० १६७४-७६-७७-७८ में वर्तमान में भी कुटियाबणानेका कामचालू है।

## मेले

वैसे तो यहां सदैव मेला लगा ही रहताहै देश देशान्तरों के यात्री लोग दर्शन करने को आ निकलते हैं किन्तु प्रति रिववार को लोग विशेष रीति से आते हैं भक्तलेग आके हिर कीर्तन करते है सब पर्व औरत्योहार बड़ी सज्ज घज्ज से मनाए जाते हैं जनमाष्टमी और दिवाली देखने योग्यहै चैत्री चन्द्र, विसाखी और पोष के चन्द्र को लोगों की बड़ी भीड़ रहती है चेत्र और अध्विन मास के नवरात्रों में दुर्गा देवी के उपलच्च में अष्टमी के दिन कुमारी भोजन होता है इन दिनों पर बहुत सी बालकाएं आकर कही होती हैं। बड़ा मेला शिवरात्री का भी लगता है।

### परोपकार

# " परोपकाराय सत्तां विभूतयः »

इस शास्त्रोंकि को श्री साधुवेला तीर्थ वरावर सार्थक कर रहाहै जो कुछ यहां धन पदार्थहै वह सब विद्या दान, श्रन्नदान-सदा चारी भजन शील महात्माश्रों की रक्षा और स्थान को श्रादर्शनीय बनाने के लिए व्यय होताहै श्री स्वामी जी से लेकर सब साधु महात्मा केवल रोटी लंगोटी ही ले रहेहें मैं नहीं जान सकता कि श्री स्वामी हरिनामदासजी किसी जजसे संख्या में कम मुकदमें निवेटते होंगे वे जज लोग तो हज़ारों हपये तनख्वाहें खातेहैं किन्तु श्राप निःस्वार्थी बन कर ही कईयों का यह काम करते हैं इससे श्रतिरिक्त समय समय पर जो स्थान की श्रोर से उपकार हुश्राहै वह स्थाली-पोलाक न्याय से यहां दशीतेहैं।

वि० सं० १९४३ में बड़ा भारी प्लेग का प्रकोपथा माघ बदी १ से आरंभ हुआ जो पांच महीने चला नवें सक्खर, पुराणे सक्खर श्रोर रोहिड़ी के सब लोग चले गए थे उसी समय श्री साधुबेला तीर्थ में २५० साधु रहते थे उनको यहां कुछ भी न मिल सकता था॥ सूची बटण तक लाड़काणे श्रोर कुईटा से मंगाये जातेथे वि० सं० १९५६ में मारवाड़ श्रोर गुजरात में बड़ा भयङ्कर दुष्काल पड़ा। तीन वर्ष से वृष्टि नहीं हुई थी। पञ्जाब श्रोर सिन्धु में अन्न था तो सही किन्तु वड़ा महिंगा था॥ इस लिए बहुत से मारवाड़ी लोग सिन्धु में आए। एक हजार मारवाड़ी सक्खर में भी श्राए जो सब के सब श्री साधुबेला तीर्थ में स्वामी जी की दारण में पड़े तब श्री स्वामी हिरनामदासजी उनके ऊपर दया लाकर छे मास तक भोजन देते रहे॥ इस समय वे श्रापने धन्धे रोजगार को भी लग गए थे अतः फिर प्रति रवीवार को उनको भोजन मिलता रहा॥

वि०सं• १९६४ में डाक्टररास विहारी घोस का बिल श्री मान वाइसराय की कौंसिल में पेश था जो मठ, मान्दिर धर्म सम्पत्ति पर पेश हूश्रा था जिसमें बहुत हानी देखकर उसके निषेध में बड़ी दर्खास्त देकर रद कराया था॥

ई० सन् १६१६ में वाइसराय की कौंसिल में वर्ण सङ्करी पटेल बिल पेश हुआ था जिससे हिन्दु धर्म की बहुत ही हानि होती जान कर थ्री स्वामी जी ने एक बड़ी दखीस्त अंग्रेजी में छपवाय के इस वर्णनाशिक बिल को नाश करने के लिए वायसराय को भेजी॥

यह सव नमूने मात्र संक्षेप से दिखाया गयाहै ॥ बुद्धिमान् लोग इससे ही श्री साधुबेला तीर्थ का महत्व समभ लेंगे वाकी श्रविचार वान लोग केवल अपने हठ परहें श्रीर व्यर्थ श्री साधुबेला तीर्थ पर कई प्रकार से कटाक्ष किया करतेहैं उनको समभाने की तो चतुर्मुख ब्रह्मा को भी सामर्थ्य नहींहै ॥ इति श्री मिस्सिन्धुवादि सप्तनद मध्य वर्ति श्रीसाधुबेलातीर्थाधिष्ठा तृयोगिराज पूज्ययाद श्री १०६ मत्स्यामि वनखण्डि सिंहासनासीन श्री मदुदासीन वर्ष्परमहंस परिवाजका वार्ष्य श्री १०८ मत्स्यामी हरिनामदासा इया कार्षण नारायणदा सेन विनिर्मितं श्री साधुबेलातीर्थेतहासं समाप्तम् ॥

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे। भद्राणि पदयतु । सर्वः सुस्रमवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥ ।। ॐ शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिश्वास्तु ॥

# ॥ श्री गुरु वनखािण्डसमज्ञा ॥ श्रीमान् पं० तेजोभानु शम्मीवरिचता ॥

यशो निधेर्यस्य परां समक्कामियत्तया कीर्तियितुं प्रवृता ।

मनीषिणां संचिकता मनीषा नमामि तं श्री चनखिण्डदेवम् ॥१॥

मुनीर्महीयान् महतां महस्वी सर्व सहोधर्मचनस्तपस्वी ।

वाचं यमस्तत्यरतो यशस्वी सोऽयंनमः स्वीकुहतां मनस्वी ॥२॥

तत्वप्रसंख्या न कृतांधुरीणाःवन्दारु विद्वज्ञत्वन्दवन्धुः ।

नः पातुपापात् पतितान् भवाब्धौमानायमानेषु सदासमानः ॥३॥

औदास्यमाश्रित्य गुणान्व्युद्दस्य यः साधुतांसार्थकतामनेषीत्।
श्रीचन्द्रपादाम्बुजचञ्चरीकः तापार्तिपूर्णान् परितःपिग्त् ॥ ४॥

स्वाध्याय याथार्थ्य विचारद्वः गृहीतसाष्टांगस्वयोगपक्षः ।

कांतार देशे जलवायुमचः श्रीयं स दिशयाद् विगलद्विपदः ॥४॥

ध्याने प्रवीणः समरणे नवीनो भोगेष्वदीनो ग्रहपाद्लीनः ।

पापैर्विहीनोहरितोयमीनो भूयाद्द्यीनः प्रतिसात्मनीनः ॥ ६॥

मनोविजेतादुरिताऽपनेता वेत्ताऽ गमानांयशसांनिवेता ।

दिशांविनेतायतिवृन्दनेता चतःप्रसीदेत् स पवित्रवेताः ॥ ७॥

येशामनेहागतकामनेहा निर्गलानन्दनदेनिमग्नः । कल्पान्तमाविष्कृतपौरुषाणां तेषांजुतिनोनितरांपुनातु ॥ ८॥ येषांपवित्रैरमितश्चरित्रैः परिष्कृत्तास्सन्तिदिशश्चतस्रः।

समानभावेनविभूतिभाजां तेषांस्तवोऽस्तद्वृजिनंछुनातु ॥ ६॥ जिद्यन्तियस्यांत्रिसरोजगन्धं कुलाप्रगण्यस्यसदाकुर्लानाः । महानुभावस्यमहोदयाश्च तस्मैनमःश्रीवनखिण्डनेऽस्तु ॥ १०॥

सुदुर्भमेसप्तनदांतराले संस्थापयामासमहामठंयः।

श्रावालगोपालजनप्रसिद्धं तस्मैनमःश्रीवनखिण्डिनेऽस्तु ॥११॥ यः साधुवेलाऽभिधपुण्यतीर्थे चक्रेस्थितिशिष्यपरम्पराणाम्।

निष्कांक्षितानांधुरिपारिकांक्षी तस्मैनमःश्रीवनखिरडने उस्तु॥१२॥ स्रासिन्धुदेशादपिसिन्धुदेशा दारभ्यसर्वेदिशिदक्षिणस्यां।

यदाश्रमंजानपदानमन्ति तस्मैनमःश्रीवनखिरुडनेऽस्तु ॥ १३ ॥ ताःसिद्धयोयस्यपुरःसपुरन्ति भू संक्षयास्चितकार्ययताः ।

नारायण्प्रेमपरायणस्य तस्मैनमःश्रीवनखण्डिनेऽस्तु ॥ १४ ॥

मन्यामहेधन्यतरान्नरांस्तान् तद्दर्शनस्पर्शनसेवनाद्यैः।

संमानयन्तिस्मसमाःक्ष्णेन तेभ्योवद्वम्यो नतयःपदुभ्यः ॥ १४॥ सद्भ्योमहद्भ्यःप्रतिमानवद्मयः सदासदाचारविचारकृद्भ्यः।

श्राचार्यवर्योदितरीतिविद्ग्योनमे।नमस्स्यात्सुतरांबृहद्ग्य।१६। येये क्रमादाश्रमपादपीठं विभूषयन्ति स्म निजास्तेन ।

हंसावतं सेषुगतेषणेषु नमस्कृतिस्तेषुयतीश्वरेषु ॥ १७ ॥ कंकं एंस्ते।तुगुणालयाना मनन्तशकत्यासमलंकृतानां।

इत्येवमत्वाकवितेजभानुः स्तुतिसमाप्तेर्वशमानिनाय ॥१८॥ इमामघीयन्स्तुतिमाद्रेण भागाभिलाषीभवमुक्तिमीयात्। मोक्षाभिलाषीभवमुक्तिमियात् सर्वाभिलाषीखलुसर्वमीयात्॥१६॥

# ॥ श्री स्वामिहरिनामदासाष्टकम्॥

श्रीमान् पं० तेजोभानुशर्म्मविरचितम् क्रमागतंश्रीवनखिएडदेव सिंहासनासीनमिनिसत्वम्। महोज्वलंश्रीहरिनामदासं नमाम्युदासीनमतप्रधानम् ॥१॥ उदारमाहारमुदारचेता गंगादिकुम्भेात्सवसाधुसङ्घे । विश्राणयामासदिवानिशंयो नतःस्मतंश्रीहरिनामदासम् ॥२॥ ब्रह्मएयतायत्रशरण्यताव। कर्मण्यताधर्मवरेण्यता च। गणागुणानामामितावसान्ति धन्यःसदासाधुषुकस्तदन्यः ॥ ३ ॥ स्थानाधिपास्सन्तुपरदशताये कापर्एयदोषेनयुताइतास्ते । स्थानाधिपत्यंतद्मुष्यमन्ये महाबदान्यःकिलयस्त्रमान्यः ॥३॥ व्यङ्गेषुरुग्गोष्वथदुर्गतेषु विद्याविनीतेषुयथाधिकारम्। वसत्राण्यमत्राणिचपुस्तकानि विभक्तवान् यः स सदानमस्यः॥५॥ गीता निर्पाता नितरामनेन नाम्नांसहस्रंपठितंत्वजस्रम्। मर्यादयापुरुषसत्तमोश्यं साद्धिर्महाद्भःपरिवन्दनीयः ॥६॥ विद्यांमतिनामविभर्तिविद्वान् ज्योत्स्नांवाहिमांशुविम्बम् । रत्नानितायानि च निम्नगेदाः कीर्तिद्यांचैवतथामहात्मा ॥ऽ॥ संख्यावतांदूरदशांमहीयान् स्वसंप्रदायस्यसतांगरीयान्। स्वभावसौजन्यगिरामृदीयान् प्रसन्नतामेतुनतैर्वशीयान् ॥ ८ ॥ इत्त्यष्टकंश्रीहरिनामदास यतींद्रवर्यस्यमहत्वभाजः । श्रीसाधुबेलापदमास्थितस्य श्रवन्पठन्भद्रयुतोनरःस्यात् ॥६॥

वित्तव्यये मुक्तकराय तस्मै भण्डारिणे श्रीगुरुसेवकाय । प्रदासनीयाय विचक्षणाय नमो नमो मे हरिदासनाम्ने ॥

#### ओंनमः गुरु श्री चन्द्राय।

साधूनाञ्च शिरोमणि गिंरिवरे पूर्णी गुणैः सर्वथा। स्थितवा श्री वनखण्डिनश्चयतिनः पूज्ये शुभेचासने॥ लोकान्साधुजनांश्च स्वीयमधुरै र्वाक्यिश्च सन्तर्पयन। दृष्टः श्री दृरिनामदास प्रवरो विद्यार्थि नामर्थदः॥१॥

> विद्वजनाचार विचारसको। विद्याप्रचाराय सदानुरक्तः॥ स्वधानुरूपै र्वचनैः स्वकीयैः। दत्वा स्रशिक्षां भवि वर्त्ततेयः ॥२॥ सिन्धुं स्वकीयेन यशश्चयेन। सन्धायन्वीश यथा गतेन॥ प्रख्यात सिद्धिर्जित वासनोवै। दृष्टोमया श्री हरिनामदासः ॥३॥ देशान्तरेषु प्रथित प्रसिद्धि। नीरान्तरे इतेः शिखरे सुरम्ये॥ श्रभ्यर्थ कानां भुवि कल्प रुपो। हष्टोमया श्री हरिनामदासः ॥४॥ सुज्ञो मन्त्रिवरो यस्य। लोकाना मनरञ्जकः॥ दृष्टः श्री हरिदासश्च। स्थान शोभा विवर्द्धकः ॥४॥

इति श्री स्वामी हरिनामदास जीके चर्णों मे समर्पित पं० तेजभानु शर्मा रावलपिंडी मिती भाद्रों कृष्णा ३० शनिबार वि० सं• १६८४

इसी तरह श्री मानपूज्यपाद स्वामी हरिनामदासजी उदासीन कुछ कमल दिवाकर को जिन २ सज्जनों ने मानपत्र देकर अपनी वाणी व लेखनी को सफल किया है उन सज्जन पुरुषों के नाम पाठकों के मनेंारंजनार्थ संक्षिप्त रूपसे नीचे लिख कर सुना देना श्रत्यन्तावश्यकीय समुझताहूं॥

- (१) श्रीमान् पं० जोधराजात्मज व्यासमोती लालशर्मा जैसलमेर निवाशीनंदा द्वारा सिकारपुर सिंधु वि० सं० १६७२ माघ सुदी ७ वृहस्पतवार
- (२) पंचायत नवीं सक्खर तथा सरमाली और पुष्कर्णी सभा श्रोर सारस्वतों की पंचायत सभने वि० सं० १९७२ कार्तिक शुक्ल १३ शनिवार सन्धया समय ४॥ बजे सक्खर में दीया
- (३) श्रीमान् दहिलराम गिरधारीदास सामंत शिकारपुरी नागदेवी स्ट्रीट बंबई में वैसाख सुदी ४ मंगलवार वि० सं० १६७५
- (४) श्रीमान् पं० हरिदत्तजी शर्मा सेकन्ड पंडित डी. एम. कालेज वीकानेर सेठ गोरधनदास मारकीट कराची में वि० सं० १९७६ फालगुण कृष्णु १० शानिवार
- (४) श्रीमान पं० शिवकुमार पं० गगनलाल शर्मा सभापति तथा श्रर्जुनदासजी मंत्री श्री सनातन थर्म युवक सभा सक्खर में वि० सं० १६८४ भाद्र शुक्त ७ शनिवार
- (६) हिन्दू सभा सक्खर के तरफ से, क्रम्भ तथा श्री ग्रमरनाथ जीकी यात्रा से वापिस होते सक्खर में पधारने पर वि० सं०१६८४ भाद्र शुक्त ७ शनिवार
- (७) श्रीमान् मिथलाधिपति श्रानरेवुल जी. सी. श्राई. ई. के. वी. ई. प्रधान सभापति श्री भारत धर्म महा मंडल प्रधान कार्यालय काशी २ कृष्णापौषमासे १९८० वि० कवीन्द्र नारायणसिन्हजी प्रधानाधयत्त नें श्री साधुवेला तीर्थ में दीया।
- (८) श्री हरिचल्लम हिन्दी पुस्तकालय की प्रवंध काणीं कमेटी की श्राज्ञा से बम्बई में छवीलदास रामदास सामंत मंत्री वि० सं०१९७४ वैसाख शुक्ल ४ मंगलबार

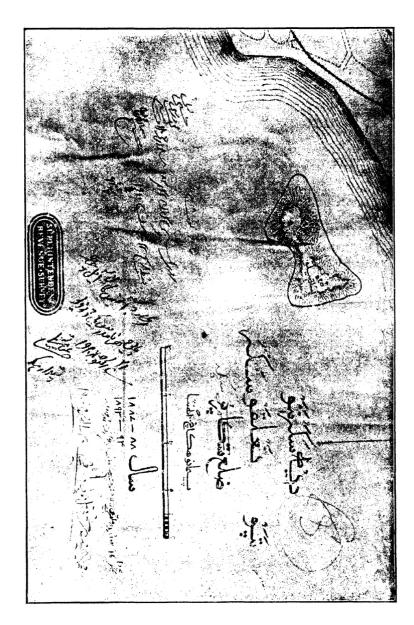